

## अपना निस्थानका

इतिहास।

#### कलकत्ता,

इट। २ भवानी चरण दत्त छीट, हिन्दी-वड़ वांची द्लेकरी-सेग्रीन प्रेचमें श्रीनटवर चक्रवत्ती द्वारा सुदित स्रोर प्रकाश्रित।

सवत् १८६२।

मूख २, दो रूपया।

# अपतगानस्थानका

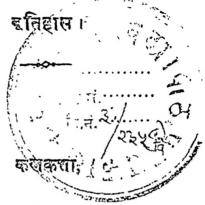

इट । २ भवानी चर्य दत्त द्वीट, हिन्दी-बङ्गवाणी द्वीकरी-मेघीन प्रेंखर्ने ग्रीनटवर चज्जवत्ती दारा सुनित स्वीर प्रकाणित ।

सम्बत् १८६२।

मूख रें दो सपयाने

Bar - Company VIII and VIII an

## सूमिका।

अवसे पहले चफ्रानस्थानका इतिहास हिन्दीभाषा माहित्यमें भायद नहीं था। हिन्दीभाषा ही वयों, नग्य वङ्गला, उर्दू प्रस्ति देशकी चन्यान्य उन्नत भाषाचींमें भी सुम्हल चोर सम्पूर्ण चफ्रानस्थानका इतिहास नहीं है।

किन्तु गङ्गरेजी भाषामें ग्रामानस्थानके सम्बन्धमें कितनी हो पुस्तकें हैं ग्रीर ग्राइनेजीदां ऐतिहासिक पाठक इस पुस्तककी सभी वातें नई न पावेंगे। ग्रासलमें यह इतिहास मात पुस्तकोंके ग्राधारपर लिखा गया है। जिनमें दो पुस्तकें उर्दू भाषाकी ग्रीर वाकी पांच ग्राइनेजी भाषाकी हैं। इन मातो पुस्तकोंके नाम इस प्रकार हैं,—

\_\_The Kandhar Campaign, by Major Ashe.

मेज१ एश्कत "बन्बार युद्ध।"

A Political mission to Afghanistan, by H. W. Bellew.

येलिडङात,—"राननीतिक चप्पगानस्थान-सिग्रंन। 3,—Fourty-one years in India.

चड़रेंगी

by Field Marshal Lord Roberts. प्रधान सेनापति लार्ड रावर्टसङ्गत "मारतमें ११ वर्ष।" 4.—The Afghan-War.

by Howard Hensman,

देन्बहेनसत,—"च्यफ्रा।न-युह्न।"

5.- Encyclopeadia Britanica.

नानाविषय विभृषित "हटानिका कोष।"

ह्-निरङ्गे सामग्रान (स्वक्रगान विचित्र)

स्यद् सुहस्सद् हुसेनहात।

श्रम् ।

श्रम् स्वरूप्त स

कपरकी मातो पुस्तकें प्रामाणिक हैं। इनमें इनसाइक्षी-पीडिया हटानिका चौर भी सप्रमाण है। कारण, इस पुस्तकता "अप्रगानस्थान" प्रीम के ऐख निजलिखित पुस्तकों के च्याधारपर लिखा गया है,—"एल फिंग्रनका काबुल; नियागर फिकेल एको मि-येग्रन सोसाइटी बड़ालके कितने ही काग्रन; बेलिंड साहबका णरनल; यूसुफनइयों की रिपोर्ट, फलोरा च्याफ च्यफगानस्था-गको टिप्पणियों; पेशावर निजेपर नेम्मको रिपोर्ट; रेवरटीका च्यफगान-व्याकरण; पञ्जाबकी ट्रंडिरिपोर्ट; बावरका रोजना-सचा; केवीकी हिण्गी चौर लम्मडन तथा मेक्ग्रेगरके काग्रन।" कितनी ही वार्ते उक्त नातो पुरतकों से इस इति हासमें उद्घृत की गई है। उद्घृत नेखा खड़के च्यागे नेखकक वा पुस्तकका नाम दे दिया गया है।

प्रतिवास पढ़ि लिखे भारतवासोको चफ्रागनस्थानका इतिहास जाननेका प्रयोजन है। कारण, एक तो चफ्रागनस्थान हमारी पड़ोसमें है और उस खतन्त्र देशके राजनीतिक परिवर्णनका न्यूगाधिक प्रभाव हमारे देशपर पड़ता है। दूसरे इस समय चफ्रागनस्थान ध्यान देने योग्य देश वन गया है। उसकी एक च्योर जारतज्ञामनका खप्त दंखनेवाला रूस चौर दूसरी चौर भारतके भाग्यविधाता प्रवल प्रताप चङ्गरेन राज पहुंच

गये हैं। दोनो रणमञ्जासे सुम्हल्यत हैं,—दोनो एक दूसरेको लाल लाल नेतासे घूर रहे हैं। तीसरे, इस समय कायुलमें प्रान्ति रहनेपर भी वहांसे समय समयपर आग्रक्षापद ममाचार भिला करता है। इस देग्रके इतिहाससे प्रमा-णित है, कि व्ह देग्र कभी बहुत दिनोतक सुख प्रान्तिकी गोदमें नहीं सोया। इसलिये कोन कह सकता है, कि रूस चौर चड़रेजोंके बौचमें चा पड़नेवाचे चष्गानस्थानमें क्वतक प्रान्ति विराजती रहेगी?

कलकत्ताः; १२ वीं सितम्बर १६०५ ई०।



# अफगानस्थानका इतिहास ।

### अफगानस्थान-वृत्तान्त।

--:(o):---

फारसी भाषामें चफगानस्थानको चफगानिस्तान कहते हैं। ग्रफ्गान ग्रीर सतां, इन दी प्रव्होंकी सन्दिसे इसकी उत्पत्ति है। सतां मानी रहनेकी जगह और अफगान जाति विशेषका नाम है। चप्रागन नामके सम्बत्धमें कई कहानियां हैं। बेलिड साहव अपने जरनलमें कहते हैं, कि वैतुलसुकदस वा इरूप्रली-मके प्रतिष्ठापक व्यक्तगनाको माताको व्यक्तगनाके नननेके समय वड़ी पीड़ा हुई। उसने परमेश्वरसे कर मोचनकी प्रार्थना की। इसके उपरान्त ही पुत प्रसद किया चौर कहा,— "चफ-गना।" यानी "मैं वचो !" इसी वातपर शिशुका नास अफाना पडा। चप्रागा चप्रागोंका पूर्वपुरुष घा। उनांके नासपर उसकी जातिका नाम चप्रभान रखा गया। वेलिंड साहव हो इसरी कहानी कहते हैं, कि चफ्रानाको जननो चफ्रानाको प्रख्व करनेके समय "भिगां" यानी "हाय हाय" नरती घी। इम वजहरे नवजात शिशुका नाम "व्यक्ताना" रखा गया। नेर्डे चफगानके चैखक मीर सहब परिज्ञाक चाधारगर तीसरी छी वासानी वासते हैं। स्थानि जमानेनें विसेशी

लोग अफगान जातिसे जब कुग्नल मङ्गल पृक्ते घे, तो उपप्रगानों के जवावका सम्में इस प्रकार होता घा; दर "अफगानि-स्तान वंगायन्द, कि वज्ज फरियादो फिगां व गागा दरां चौने दीगर नेस्त।" यानी, अफगानस्थानमें लोग कहते हैं, कि उनके देशमें शोने चिक्कानेके अतिरिक्त और कुक्र नहीं है। जो हो; भिन्न भिन्न ऐतिहासिकोंने भिन्न भिन्न रीतिसे अफगान प्रव्दकी कहानी कही है। इसमें सन्दे ह नहीं, कि अफगानोंके एक सुप्र-सिद्ध पूर्वपुरुषका नाम अफगन घा और खूब सक्सव है, कि उसीके नामपर उसके जातिवालोंका नाम अफगान पड़ा।

जफानिस्थान साधारखतः चापहल सूभाग है। यह वसुद-वचिस जंचा है और इसका नांचासे नोचा भाग भी ससुद-वचिसे जंचा है। ६२ दरनेसे लेकर ७० तक पूर्व दिशामें लाखा और ३०से लेकर ३५तक उत्तर दिशामें चाड़ा है। इसको पूर्वाद सीमा वरोधिल दर्भे आरम्भ होकर चित्राल, पेशावर ओर डेरानात प्रान्तसे होतो हुई के देके समीप वोलन दर्रतक पहुंचो है। वरोधिन दर्भे समीप ही अङ्गरेन चीन आर हो। सम इन तीनो वादशाहोंकी वादशाहतें आपसमें मिल गई हैं। अफगानस्थानकी उत्तरीय सीमापर रूसी तुरकस्थान है। इसके पश्चिम फारस और दिचिख वलूचस्थान है। यह पूर्वसे पिश्वम कोई ६ सो मील अं र उत्तरसे दिच्या लगमग ४ सो ५० मील लखा है। दो लाख ६० हनार वर्गमीलमें फैला हुया है।

मान लीजिये, कि समुद अपनी वर्त्तमान स्थितिकी अपेचा। ह हनार पुट अंचा हो जाय। ऐसी दश्रामें भी पूर्वकथित चौपल्ल भूभाग पानीमें ड्वन सकेगा। सिर्फ कावुल नदीकी नीची घःटियोंका कुक् भाग और एक विकीस भूभाग जलम्म मान होगा। इस विकोसका नोकदार कोना सुदूर दिचस-पूर्वकी सीस्तान भील वनेगी और उसकी आधार-रेखा हिरातमें कन्यार पहुंच जावेगो। अवध्य ही इस विकोसके वीचमें अमंख चोटियां और टीले मीजूद होंगे। फिर मान लीजिये, कि ससुद्र अपने वर्त्तमान स्थानसे ७ हजार पुट और ऊंचा हो जावे। इतनेपर भी इतना वड़ा भूभाग डूवनेसे वच जावेगा, कि हिन्दुकुग्र-पर्वतके कोग्रान दरेंसे कन्यार और गजनीके वीचकी सड़कके रक्षक स्थानतक दो सो मील लग्नी एक सीधी रेखा तथार हो सकेगी।

यदि चफगानस्यानकी नैसर्गिक विभक्ति की जावे, तो सम्भ-वत: ६ टुकड़ोमें छोगी। उन ६ टुकड़ोंके नाम इस प्रकार है:—(१) कावुल-खाल; (२) मध्य चफगानस्यानका वह उच भृभाग, जिसपर गजनी चौर कलाते-गिलजंद च्यवस्थित है चौर जो कत्यारकी ऊपरी घाटियोंका च्यालिङ्गन करता है; (३) उच इलमन्द-खाल; (४) निम्न इलमन्द-खाल, जो गिरि-प्राक्त, कत्यार चौर चफगानके सीस्तानको विधित किये हुचा है; (५) हिरात-नदीकी खाल; (६) मध्य चफगानस्यानके उच भृभागका पूर्वोय किनारा। सिन्दनदमें कभी कभी वाढ़ चाने छीपर इम भूभागमें जल पहुंचता है। इन ६ भागोंकी प्राक्तिक दशामें वड़ा चन्तर है। कहीं धीत च्यधिक है. कहीं गम्मों। कहीं जनकी प्रचुरता है, कहीं चभाव। कहीं हरियाली एँ छे नहीं सिन्तती चौर कहींकी भृमि मदैव सुजला सुफला चौर सुग्रामला रहती है। इनसाइक्रोपी-डिया वृटानिक्तामें लिखा है,—"काबुल-खालकी नैसर्गिक विभक्ति जलालावादसे जगर गण्डमकर्के ममीप पहुंचते ही साप दिखाई देने लगती है। इस जगह भूमि कोई ३ हजार फुट नीची हो जाती है। इसीके विषयमें वावर वादणाह कहते हैं,— 'जिस समय तुम नीचे उतरोगे, तो तुन्हें नई ही दुनिया दिखाई देगी। वनष्टच, फसल, पण्ण, मनुष्य चौर उनके परिच्हद सभी नये दिखाई देंगे।' जलालाबादमें वरनेसने गेहूं की फसल तयार पाई, किन्तु २५ मील चागे, गण्डमक्तमें जाकर देखा, कि उक्त फसल वहां चारन्भिक चवस्थामें है। इसी जगह प्रकृतिने भारतवर्षका फाटक तथार किया है। चफ्रगानस्थानके उच्च भागमें युरोप नीसी पैदाबार होती है चौर निन भागमें भारत-वर्षकीसी।

कावुलके पर्वतीं विषयमें नैर के अफगानमें इस प्रकार लिखा है,— "अफगानस्थानको उत्तर खोर वहुत कं चे पर्वत, नीचे मैदान खोर हरे भरे स्थान हैं। नहरें खोर जलसोत खिक हैं। दिख्य खोर रेसा नहीं है। वहां घास पात खोर पानी दुष्पाध्य है। उत्तर खोरको पर्वतमालामें हिन्दू कुप्र एक पर्वत है। यह भारतवर्षके हिमालयसे लेकर अफगानस्थानके पश्चिमतक चला गया है। इसकी कंची चोटियां वरफ्से एंकी रहती हैं। इसके ससीप ही को हैवावाकी खिन समीप कितने ही पर्वत हैं। इनमें खिकांग्र उच गिरिष्ट के समीप कितने ही पर्वत हैं। इनमें खिकांग्र उच गिरिष्ट के तुषाराक्हादित हैं। इन्हों पर्वतींकी तराईसे हलमन्द नही

वस्तो है। हिन्दू आग यौर को है वावाक वीच में वामियान दर्रा है। को है वावाक पियम यौर को हे गोर है। । यह हिराततक चला गया है यौर यही गुर जस्मान यौर हरोरोह के मैदानां को यलग करता है। यम गानस्थान की पूर्व यौर, उत्तरमें लेकर दिख्यतक, को है सुले मानका सिल सिला है। का बुल की दिख्य यौर को है सुमेर पर्यत-माला है। यम गानस्थान के पर्यत तो दतने हो हैं। पर दनकी भाखा प्रभाखा दंगमर में फेला हु: है। को इं को इं शाखा स्वतन्त्र नाम से पुकारी जाती है।

व्यपगानस्थानमें निद्यां वहुन नहीं हैं। जितनो हैं, उनमें च्यधिकांग्र वच्त कोटी है। देलिङ राइव चपने जरनलनें बहते हैं,- "कानुजना कोई नदी ससुदतक नहीं पहुंचती। जिस देग्रसे वर जिन्नलता है, उसको सोमाने वाहर भी नहीं पहुंचता। क्षल नहियां वर्षके अधिक भागमें न्यूनाधिक पाया र र तो हैं। सब दिचा और पिसन स्रोर बहती हैं। निर्फ क्यरेंस चौर गोमलके जलस्रोत को हिस्वेमानसे निकलकर र्दाचण-पूर्व ग्रीर वहत हैं। इनमें गीमल-स्रात पर्व तसे वाहर निकलनेक परुषे ही नमीतमें चना जाता है। पायान कुर्रनक्रीत इंसाखिलक चनोप सिन्धनहर्ने गिरता है। पश्चिम चौर कत्वार और हि तक सम भूभागको जींचती हुई तारनक चरगन्दाव, खातरूद, फरहरूद, चौर हरीरूद नामी निद्धां वरतो हैं। यह सब रोस्तान भाल वा "ग्राविस्ताद्ये हाम्" की चौर नाती हैं। इन निहयों में इतमन्द सबसे नड़ी हैं। इसीमें ताराक चरान्दाव कौर खाचरूद निल गई है। गमोंके

दिनोंसें सिवा हलमन्दने वाकी सव गदियां द्धवं जाती हैं। स्रख-नेके कई कारण हैं। इनका वहुतसा जल स्थावपाशीके लिये खे लिया जाता है। जो वचता है, ज़ुङ तो साफ वनकर छड़ जाता है और जुङ् पोला भूमिमें समा जाता है। गन्नियोमें सीस्तान • भीलना भी वड़ा छंश छख़ जाता है। वरवातमें यह निह्यां और सील यन निर्ती हैं। निभी निभी निर्नर निनारोंके वाहर निवाल बाती हैं। जमीनके जल्द जल्द पानी सोखने, गर्म वायुकी वजहरी, पागीकी भाषा वनकर उड़ जानेसे छौर गिद्योंको वाढ़ ग्रस्यायी गौर उतनी कासकी नहीं होती। खुरासागकी व्यपेवा काबुजप्रान्तमें गरियां वक्त कस हैं। लोगार, काश्यर चार खात प्रान्तीय प्रधान जलस्रोत हैं। यह तानी कावुल-नदीमें मिल जाते हैं खोर कावुल-नदी खटकके पास नियनदर्भे जा गिरती है। लोगार और काम्रगर-जनसीत व्यनेक ऋतुवारों पायाव रहते हैं। किन्तु खात व्यार काबुल नदी सिपं व्यपने उद्गतके नसीप ही पायाव है।"

सालके विषयमें इनसाई को पौडियामें लिखा है,—"हम नहीं जानते, कि लोरा नदी खप्तगानस्थको किस स्नोलमें जाकर गिरी है। दूसरो, सान्तान स्नील है। इसका वड़ा भाग खप्तगानस्थानके वाहर है। रह गया गिलकई प्रान्तरका व्याविस्तादा वा "खाव इस्तादा" "खिरलल।" यह गजनीसे दिचण-पिश्वम ६५ मीलके पायलेपर है। इसकी खिति ७००० फुटको खंचाईपर गरं उपजाक खोर सुनसान स्थानमें हैं। वहां न तो पेड़ है खोर न घानके तखते। वसतीका तो चिन्ह भी दिखाई गहीं देता। ४४ गीलके घेरेमें इसका हिक्क ला पानी पैला

हुया है। वीचमें भी सुग्निक्स १६ फुट गहरा होगा। यही भील गजनीकी निद्योंकी प्रधान जननी है। अफगानोंका कहना है, कि एक नदी इस भीलमें याकर गिरती है। किन्तु यह ठोक नहीं है। भीलके जलका चार और कड़वापन कहा-वतका खाड़न करता है। जो मह्लियां गजनी नदीसे च़कर भीलके खारे जलमें पहुंच जाती हैं, वह टहरत नहीं, मर जाती हैं।"

चमगानसानको खानियोंके विषयमें परलोकगत चयीर, चपनौ पुक्तन "तुजुन चब्द्रहमानी"में लिखते हैं,—"चपा-गानस्यानमें इतनी खानियां हैं, कि सबसे प्रतिपत्तिशाली देश उसको ही होना चाहिये।" सचसुच ही चप्रमानस्थान खानि-योंसे भरा च्या है। लघमान चौर उसके निकटवर्त्ता जिलों में मीना पाया जाता है। हिन्दू अधने समीप पञ्जशीर दररेक सिरेपर चांदीकी खानि है। पेशावरसे उत्तर-पश्चिम खतन्त्र देश वाजारने चन्तर्गत, उच क्तर्रम चौर गीमलने मध्यस्य निलोंने वहुत विज्ञा लो ह-चूर्ण मिलता है। वामियान घाटो चार हिन्दूनुश्चे चनेन भागोंने लोहा मिलता है। तांश चप्रगानस्थानके कितने ही खंशोंने देखा गया है। क्रोम जिलेके बङ्गा जिलेमें, सुफेरको हके शिनकारी देशमें चौर नानापदि ग्रें सीसा धातु मिलती है। हिरातने समीप भो चींचेवी खानि है। व्यरगान्दा, वारदक पद्याड़ी, गोरवन्द एर्रा चौर चपरीहियोंके देशमें भी सीसा मिलता है। चांव-कांग्र सोमा एनारा देश्हे चाता है। यहां यह धातु नमीन-परचं बटोर की जाती है। बन्धारसे हि॰ भील उत्तर प्राप्ट

मकस्द स्यानमें सुरमा मिलता है। काकार देशके भीव जिलेमें जस्तः मिलता है। हिरात खोर हजारा देशके पिर-किमरी स्यानमें गन्यक मिलता है। पिरिकिमरीमें नौमादः भी मिलता है। कन्यारके मैदानोंमें खड़िया मट्टी मिलती है। जरमत खोर गजनीके समीप कोयला मिलता है। छफगान-स्थानके 'दस्तिग-पश्चिम प्रदेशोंमें शोरा बहुतायतमे मिलता है। बदखग्रां-मोमाके समीप चाल स्थानमें नक्तकी चड़ानें हैं।

च्यपगानस्थानमें नित्र नित्र प्रकारका जल वायु है। वेलिड माहव लिखते हैं,—"गननी, कावुल खौर उत्तर-पूर्वके देशोमें भीषण शीत पड़ती है। कन्चार चार दिचण-पश्चिम चप्राान-स्थानमें उमका जोर उतना मधिक नहीं है। इन स्यानोंने मैदानोंमें चौर छोटे पहाड़ोंपर कभी कदाचित ही वरफ पड़ती है। जब पड़ती है, तो जमी नहीं रहती, शीघ ही पिघल जाती है। जैसा शीतका चाधिका है, वैसा ही गस्माका भी। काबुल और गजनीकी गन्सीं, चारी खोरके तुषःरधवलित गिरिग्ट क्षोंसे टकराकर चाते चूर समीरणसे वच्चत कुछ शान्त ही जाती है। इसके चितिरिक्त वहां भारतकोसा कड़ो भूप भौ नहीं पड़ती। ससुद्रसे उठकार िन्दुस्थान पार कारके दिचण-पूर्वसे खाये हुए वादल भी कभी कभी पानीके हींटे दें देकर इन स्थानोंकी ठला किया करते हैं। किन्तु ठलक पहुंचानेके यह कुल सामान एक चोर, चौर खुरासानकी जलती वलतो लू एक चोर है। खुरासान देशको जलवायु वहुत गर्म है। , उसके नाम हीसे वहांकी उषाता प्रकट होती है। खुरासान

यमलमें खरिश्चान वा "मार्चा हिनवाम"का यपभंग्न है। वहां गर्देसे भरी हुई यांधियां चला करती हैं। कभी कभी समस्म नान्नी प्रायनाग्रकरी यांधी भी वहने लगती है। नङ्गी चहानों, खोर स्त्रेंखे रेगस्थानकी तपनसे वहांकी गर्म्मी वहुत वा जाती है। वरसात नहीं होती। दमिलये न तो कभी ठाड़ी हवा चलती है और न कभी मुलसी हुई एथिवी श्रीतल होती है।

ं जरनलमें लिखा है,—"व्यफगानस्यानकी उपज कुछ तो भारतकीसी, कुछ योरोपकीसी चौर कुछ खास उसी देशकी होती है। गेहूं, जब, बाजरा, न्ह्रङ्ग, उर्द, चना, मस्रर, स्ररहर, चौर चावलके चातिरिक्त कहीं कहीं गन्ना तथा खनूर भी उत्पन्न होता है। रूई, देशके मसरफ लायक घोड़ीसी जग-इमें तयार कर ली जाती है। तमाकू देशभरमें उल्पन होता है। कन्वारका तम्बाक् वहुत चाक्का चौर रफ्तनी लायक 'समभा जाता है। नगरों की इर्द गिर्द, चरस निकालने के लिये, पट्रकी खेतो की जाती है। कितने ही जिलोंमें नताने, पाक प्रस्तुत करने चौर चौषधनें डालनेके तेलके लिये रॅंडो गौर तिल गणिकतासे उत्पन्न किया जाता है। यह हुई भारतकीमी उपनकी वात, यव युरोपकीसी उपनका छाल सुनिये। सेन, नासाती, वादाम, नर्दालू, विची, वेर, शाचालू, किश्मिम्, कामजीनीज्, तुरञ्ज, सङ्ग्रीर स्थीर श्रष्टत्त यस मन फल भी उत्पन्न छोते हैं। यस वड़ी सावधानीके माघ उत्पन्न किये नाते हैं। इङ्गलगढ़की ऋषेचा घटिया होनेपर भी यन्य स्वानोंकी व्यपेचा विज्या होते हैं। इन सव स्रेखे वा

ताजे फलोंकी वड़ी रफ्तनी होती है और देशके रफ्तनीके खापारमें इन्होंका प्राधान्य है। इसके स्रतिरक्त देशमें सर्वत ही
नीवू-घास और जुन्हरीका भूसा तथ्यार किया जाता है।
स्रामानस्थानकी खास पैदावार पिश्ता, खाने लायक
माडार और स्रमां खेतो करनेके दो मौसम हैं। एक
रवी और दूसरी खरीफ। रवीकी फमल खरीफतक तथ्यार
हो जाती है और खरीफकी फसल ग्रिम्योंतक।

च्यफगानस्थानमें यूसुफर्जर्झें वन्दर, कन्धारमें चीता, चौर उत्तर-पिचमकी पद्दाङ्गोंमें प्रेर मिलते हैं। सार सर्वत होते हैं। वीरानोंमें भुखने भुख मेड़िये रहते हैं। पालत् पशुर्योंको उठा वे जाया करते हैं चौर च्यकेंबे दुकेंबे सवारों-पर चाक्रमण किया करते हैं। लक्षड्वग्चे भी सर्वत होते हैं। इनका मुख्ड नहीं होता। यह कभी कभी वैलोंपर चाक्रमण किया करते हैं चौर भेड़ें पकड़ के जाते हैं। दिचाणीय व्यप्तगानस्थानके युवक कभी कभी लकड़वग्चेकी मांदमें निच्त्ये घुसकर लक्षड़क्य वांध लाते हैं। जङ्गलीकुत्ती चौर लोमड़ियां सभी जगह भिली हैं। चौला छौर जद भी भिलता है। भालू दी प्रकारके होते हैं। एक काला छौर टूसरा पीला। जङ्गजो वकरियां, वारहिसङ्गा चौर हरिन भी सिलते हैं। निम इलमन्दमें जङ्गली ख्रम्य मिलते हैं। रेग-स्थानमें गोरखर मिलते हैं। चमगीदड़ सौर दृष्ट्र हर जगह होते हैं। गिलहरी जेरवोचा चौर खरगोश भी मिला है। १ सी २८ तरह के पची मिलते हैं। इनमें ६५ तरहके युरेशियन, १७ तरहके हिन्दुस्थानी और प्रिष सव युरेशियन और हिन्दुस्थानी हैं। एक टरटरेक्स मारे हुतरो नुकेनट खास इस देशकी चिड़िया है। चाला देनेके मोंसममें भारत चौर चफरिकाके मरस्थलकी कितनी ही चिड़ियां चफगानस्थान चाली हैं। चाड़िके दिनोंमें चफगानस्थान युरेशियन पचियोंसे भर उठता है। चफगानस्थानमें भारतवध-केंस कितनी हो तरहके सांप चौर निच्छू हैं। यहांके सांपोंमें कम चौर निच्छू में चिछक विष होता है। चफगानस्थानके मेंडक कुछ तो युरेशियन एकके चौर कुछ हिन्दुस्थानी एक्क होते हैं। कछुए सिफ कानुकमें होते हैं। मछ्कियां वहुत कम हैं। जितनो हैं, उनमें हिन्दुस्थानी चौर युरेशियन इन्हों हो किस्मांकी हैं।

पलुए पशुग्रोंमें जंट सुदृ छोर मीटा ताना होता है।
भारतके दुवने लाने हमी जंटांकी अपेचा बहुत अच्छा होता
है जार ग्रायन्त सावधानीपूर्वक पाला जाता है। कहीं
कहों हो को हानके भो उंट दिखाई देते हैं, किलु यह दंशी
नहों होते। यहांके वोड़े भारतवर्ष मेंने जाते हैं। ग्राच्छे
वोड़े, मैमना खरासान जार तुकमान चादि स्थानोमें मिलते
हैं। यहांके यापू सुन्दर चोर सुदृ होते हैं। इनसे बोमा
लाइने चार मवारीजा कान लिया चाता है। यह लदु स् जानवरींका काम बहुत चाहो तरहसे कर मकता है, किलु
शोदामों वोड़े का लाम नहीं। कत्यार चार मीतानकी गाय वहुत हुय दिया करती हैं। चाहमार स्थानका हुय, ची, दही
वार मक्का बहुत चाहरा होता है। देशमें दो तरहकी वकरियां होती हैं। एक म्वेत और दूसरी काली। दोनो तरहकी वकरियों को पूंछ वहुत मोटी और लक्षी चं। होती हैं। वहावाले इन्हें दुम्बा कहते हैं। दुम्बों का वाल पारस ओर अब वक्ष इंकी राह से युरोप जाता है। नोसाद जातिका धन दुम्बों के ग्रह्में हैं और भोजन उनका सांस। गर्मियों में वहुसंख्यक दुम्बे हलाल किये जाते हैं। उनके सांसके दुक नमकमें लपेटे जाकर धूपमें सुखा लिये जाते हैं। जंट तथा अन्यान्य पलुए पशुआंका सांस भी इसी तरह से सुखा लिया जाता है। में हैं काली वा हाया-म्बेत रक्षकी होती हैं। इनके ऊनसे शाल प्रभित तय्यार किये जाते हैं। उपको होती हैं। इनके उनसे शाल प्रभित तय्यार किये जाते हैं। उपकार में नाना प्रकारके कुक होते हैं।

जरानमें लिखा है,—"अफगानस्यानमें भिन्न भिन्न जातिने लोग वसते हैं छार नाना प्रकारकी भाषायें वोली जाती हैं। वहांके अफगानों और अरवोंको भाषा 'पखतू' तथा 'पशतू' है। यहीं भाषा अफगानो भाषा है। ताजीक ओर किजल-वाशोंकी भाषा फारसो है। हजारा और कितनी ही जाति-थोंकी भाषा फारसो भिश्रित है। हिन्दकी वा हिन्दू ओर जाट, हिन्दुस्थानीभाषासे भिन्नती जुनती भाषा वोनते हैं। बुद्ध वापसोरी छार अरमनी भी काबुनमें जा वसे हैं, किन्तु इन लोगोंको संख्या वहुत थोड़ी है।

"इनके द्यतिरिक्त कितना ही खौर जातियां हैं, जिनकी उत्पत्तिका पता नहीं चलता। उनकी भाषा भी निराली है।
में जहांतक अनुमान करता हूं, उनकी भाषा हिन्दीसे वहुत
मिलती जुलती है खौर उसमें कहीं कहीं संस्कृत प्राव्द भी

पांचे जाते हैं। इन जातियोंका बहुत बड़ा माग कावुलप्रान्तकें कंचे स्थानोंमें चौर हिन्दूकुण पर्वतमालाकी तराईमें वमता है। इनमें कुछ प्रधान जातियोंके नाम इस प्रकार हैं,—हैंगानी, लभ-धानी, साधु, कवल चौर नीमचाकाफिर। सम्मवत: यह मय जातियों पहले हिन्दू थीं, किन्तु पीछे सुसलमान बना ली गईं। चफ्गानस्थानकी सम्पूर्ण जातियोंमें चफ्गान जाति सर्व्व प्रधान है। पहले तो उसकी संखा च्यायक है,—दूसरे, वही देंग्रका प्रासन करती है।" इनसाइकोपीडिया इटानिकामें लिखा है,—"भारतकी फोजके सुयोग्य चफ्कर करनेल मेकचेगरने चफ्रानस्थानवासियोंको जनमंख्याका चन्दाजा लगानेकी चेष्टा की थी। उनकी जानमें चफ्गानस्थानकी जनसंख्या ४६ लाख एक इजार है। इसमें चंफ्गान-तुरकष्णानवामी, चित्रालवामी, काफिर चौर यूसफर्जईके स्वतन्त्र लोग मभी प्रामिल हैं। करनेल साइकके चन्दालेका नक्षा है स्विये,—

| ईमान व         | ग्रीर चनारा      | •••     | ••• | 800,000    |
|----------------|------------------|---------|-----|------------|
| ताजीक          | •••              | •••     | ••• | ५००,०००    |
| <u>ৰি</u> তালৰ |                  | •••     | ••• | १५०,०००    |
| हिन्दू व       | यौर नाट          | •••     | ••• | ñ 00,000   |
|                | ागी इलाहि        | •••     | *** | 200,000    |
| व्यपनान        | , पटान चौर च     |         |     |            |
| ह्यां र        | वतन्त्र यूसुफ गई | इत्यादि |     | २,३्५६,००० |
|                | - •              |         |     |            |

द्याल----- हु:१०६,०००

अभगान जातिका वर्णन चारन्म, करनेसे पहले हम वहांकी क्कच प्रधान जातियोंकी वात कहते हैं। अफगानोंके उपरान्त "तानीन" नामी वड़ी चौर जवरहस्त नाति है। यह प्रधानत: दिश्वे पिच्निरीय भागमें वन्ती है। ईरानी और देशकी चादि जाति समभी जाती है। इन लोगोंनी भाषा चौर ज्याजनालनी पारसी भाषामें यों हीना प्रभेद है। योशाकं, व्यवसार चेस्रामुस्रा अफ्रागोंने मिलता चुलता है। इनमें बोर बाफगानोंसें एक प्रत्यच प्रभेद यह है, कि यह लोग एक जगह रहकर खेती बारी चौर नाना प्रकारके रोजगार करते हैं, किन्तु चफगान एक जगह स्विर होकर रहना नहीं जानते। इस जातिके वितने ही लोग फीजमें सरती हैं। यमगांग-सैन्यका वड़ा खंग्र इन्हीं लेगोंसे वना है। " क्रिजलनाश् " जाति भी ताजीकोंकी तरह ईरानी है। जिल्तु इन दोनो जातियोंकी, आषासें योड़ासा प्रभेद है। किजलवाण जातिकी जन्मति फारसकी सुगल जातिसे हुई है। यह लोग याजकलकी पारसी भाषा वोलते हैं। कहते हैं, कि सन १०६० ई॰ में हम लोग नाहिर प्राहकें साय पारतसे कावुत व्याये थे। उस समय शाहने हम लोगोंको कानुलमें वला दिया था। यह जाति सुन्दर छौर मजदूत चप्रमानिखानके रिषाचे चौर तोपखानेमें वृत्तुर्भेखक क्रिजलवाग्रा नीवारी करते हैं। "हजारा" जाति तुरकीशाया भिश्रित पारसीभाषा ने लती है। यह व्यपनी स्रातसे तातार-वंशकी जान पड़ती है। इन लोगोंकी कोई भी गुझान वसती नहीं है। यह रुक्त देशमें ऐसे हुए है चौर मिছ-

नत मजदूरी करके पेट पालते हैं। इजारा-पर्वतमालानें रत्ते हैं योर शीतकाल उपस्थित होनेपर सुख्के सुड नोकरी वा सिचनत सजदूरीकी तलाग्रमें निकलंत हैं। इजारा जातिक लोग वहुत ही गरीव है। विर्फ गजनीक नमीप इम जातिने कुछ लोग जमीन्दारी करते हैं। "चिन्द्र" कार "जाट" भी खप्रगानस्थानकी प्रधान जाति है। चप्र-गानस्यानके स्पधिकांश हिन्दू चित्रय हैं स्रोर वहां "चिन्दनी" ने गाससे प्रखात हैं। यह चवनाय नरते हैं चौर च्याप्रमास्यानके वर्ड़े वर्ड़े नगरों से चेकर किसी भी गिनती लायक देचाततक्रमें सौजूद हैं। देशके खेनदेनका रोजगार इसी जातिकी सुद्रीमें है। यह उपप्रमानोंको रुपये पैसेकी सहा-यता दिया करती हैं चौर चफगान इनको यतपूर्व क चपने देशमें रखते हैं। हिन्दू चफगानस्थानमें खूव निश्चिन्तताके साय रहनेपर भी कई वातोंमें तकलीफ पाते हैं। उनपर " नजिया" नामक टिक्स सिर्फ इसलिये लगा हुचा है, कि वर सुनलमान नहीं, हिन्दू हैं। वह स्रपना कोई भी धार्मिक उत्पव ख्लमख्ला नहीं कर सकते, न काजीके सामने सवाही टंने पात हैं। घोड़े की सवारी भी नहीं करने पात ; यदि कर छकति हैं, तो नङ्गी पीटवाले घोड़े पर। हिन्दू इतने कछ सह-कर भी चार पैसेन रोनगारकी लालचसे वहां पड़े हर हैं। दृसरी बात दश है, कि सिर्फ अपने धर्मकी बदौलत इननी नकर्नामें यहा करते हैं, किन्तु धर्म गहीं छोड़ते। वास्तवसें काउनने रिन्दुर्गिक निये यह कम प्रश्रांनाका विषय नहीं है। "बाट" गृही बातिके मुनलमान हैं। उनकी उत्पत्तिका

हाल अज्ञात रहनेपर भी वह देशको खादि निवासी समभो जाते हैं। उनका रङ्ग पक्का स्पीर चेहरा सुन्दर होता है। कावुलके उच भागमें कितनी ही जातियां रहती हैं। उनका हाल वहुत क्स सालून है। कारण, वह उपने पड़ोतियों त भी विलना पसन्द नहीं करतीं। उननेंकी वहुतसी जातियां च्यपने गल लिये पहाड़ों पहाड़ों फिरती रहती हैं। कुछ जातियां स्थायी रूपसे वसकर क्षविकार्य करती हैं। कुछ चफगान सैन्यमें भरती हैं चौर कुछ चमीरों रईसोंकी गर्ही-वानी, खिद्मतगारी प्रभृति नौकरियां करती हैं। यह सव जातियां खास व्यपनी भाषा बोलती हैं खौर एक जातिकी भाषा दूसरीकी भाषासे नहीं मिलती। इन जातियोंके लोग अपनेको वहते तो मुसलमान हैं, किन्तु ग्रपना धक्तिकर्म विलक्तल नहीं जानते। जान पड़ता है, कि यह सव जातियां पहले हिन्दू थीं।

च्यव हम देशकी सर्व्य प्रधान और राजा जाति " च्यक्त गान" की वात कहते हैं। जपर उनको गण्ना लिख चुके हैं। इस जातिको चालचलन, पोश्राक, रीति च्यक्तार चादि सभी वाते देशको च्याच्य जातियों से च्यक्ता हैं। यह च्यको निजको भाषा "प्रश्तो" वा "पर्वतो" वोलती हैं। च्यक्तमें यह भाषा विदेशियों के लिये बहुत किन है। भाषाका निधार किया जावे, तो उसमें पारसी, च्यकी चौर संस्कृत शब्द सिखेंगे। इससे जान पड़ता है, कि इसकी उत्पत्ति इन्हों तीनो भाषाच्यों से हुई है। इस भाषाकी वोली है, किन्तु इसके चच्चर नहीं हैं। चरकी चच्चरों को कुछ

त्योर टेण़ मीधा नरने लिख ली जाती है और इन्हों अच-रोंमें इसका माहिल है। चापगान भाषाना चानरण चलन सरल है। किन्तु इसकी क्रिया ना फेल बहुत कठिन है। कारण, पश्तोको क्रिया "हिवरू "भाषानी क्रियाने चातुसार बनो हुई है। पश्तो भाषामें झुई ऐसे म्बर हैं, जैसे एशियामावकी भाषाओं ने नहीं जिलंड। ऐसे खर लिखनेने लिये चारवीने चचर नये एइसे तोड़े सरोड़े गये हैं। यह खर किसी नहर संस्कृतने मिले हुए अचरने खरसे मिलते चुनते हैं। का-नोंनो इतने विचित्र चान पड़ते हैं, जि जल्द निकलते नहीं, उनमें बसे रहते हैं।

यफ्रान जातिके हो भाग हैं। एक तो वह जो मपरिवार योर मलींके साथ अकी यक्की चरागाहें योर रमणीक
म्यान पृंप्ता हुया, इधर उधर भटकता फिरता है। दूमरा
वह, जो एक जगह जमकर बना हुया योर खेतो वारी
अथवा ख्रान्य चनते प्रभोंनें लगा हुया है। पहले तरहके
स्वानावहोग्र यफ्रानोंको जानिको नोमाद कहते हैं। यह
कात्रन प्रान्त योर ख्रासान प्रान्तमें बननी है। यह जाति
सगाई बढ़ेशेंते बचनी हुई शान्तिपूर्वक नमय काटा
करती है। निर्फ कभी कभी भीषण रक्षपात भी कर
बेटती है। यह जाति खेती नहीं करती। खिफ अपने
गड़ोंकी रचा करती छोर उन्हींकी बहीनत व्यपना जीवन
निर्वाह करती है। ख्रा तन्दुरून योर मिहनती होती
है। बहुत परहेजके माथ रस्ती है। माथ साथ ब्राह्मान योर
प्राफी भी होती है। मवेगी चराने योर खड़कोंपर डाक

डालनेनें क्याल रखती है। सरल हृदय होती चौर चापने घर चाचे चातिथिका चलार करती है। इसकी चातिथिसेवा देशपित है। किन्तु इसका व्यवसार इसके घर वा पड़ावके भीतर ही होता है। जब चर्तिय 'उसके पड़ावसे वाचर निक्षल जाता है, तो नोनेकी चिड़िया वा लूटका शिकार मसभा जाता है। अफगान कुछ देर पहले जिस अतिधिको चायय चौर भोजन देते हैं,—झुङ् देर बाद, मड़कपर, उतीको लूट बेते चौर सार भी डालते हैं। नोसार जाति काबुल सर-कारको व्यपने व्यपने सरदारोंकी सारफत शावकर भेजा करती है। यह जाति जफ़ग़ान मैंच और मिलिश्चियों भी भरती है। इमके वालावा प्रान्तिके समय काबुक-सरकारसे वहुत जस सखन्य रखती है। फिर शी व्यपने व्यपने करवारों के व्यथीन रहती है, बौर मरदार जावुल-सरकारकी याचा प्रतिपालन किया करते हैं। जानिके कड़े कड़े भगड़े सरदार विटाया करते हैं, छोटे छोटे भागड़ों आ निवटेरा सुन्ने काजी कर दिया नरते हैं।

यह हुई खागावरीण जफागागींकी वात। जव नगरवाकी जफागागींका हाल सुनियें। खागावरीणोंकी जफेचा इन लोगोंकी गंखा जिसका है। जफागान-फोजमें यही लोग द्यधिक हैं। इस जातिके प्राय: समस्त रामगान नसीन्दार हैं। सिंवा फीजी गेंकरी जोर खिती वाशीके दूसरा काम नहीं करते। जापार करते लगति हैं। लाखो जफागागोंमें जो गिगतीके लाफ गंवारी नगरि हैं, वह खंगीजगारके समीप नहीं जाति निवारी के समाग खूबस्तरत जोर सजबूत होते.

हैं। खदेणमें भांति भांतिकी वाठिनाइयां वरदाग्रत कर सकते हैं। शिकार और घोड़ेकी सवारीके वहुत शोकीन होते हैं। वन्दूक और दिखेंसे वहुत खन्हा निग्राचा लगाते हैं। प्रमन्नवदन और खाळादित रहते हैं। उनमें खळाशी द्व फेली हुई है। विदेशियों के नामने दहुत घमण्ड दिखाते हैं। खफगान सुन्नी मन्युदायके सुनलमान हैं।

सध्यत्रेगी वा निमयोगीके चफगानीकी पोणाक तो वही है, जो इस देशमें वानेवाले वापारी व्यक्तानोंकी होती है। वहांके रईसोंकी पोशासका भी एड़ रेना ची छोता है। फर्क इतना है, कि इनकी पोधाकका कपड़ा सीटा चौर उनकी पोधा-कका पतला होता है। रईस छोर स्थ्यस्रेशीके लोग चुगा प्रचान हैं। सध्यश्री गीनी लोगोंनी किये यह कपड़ा भेड़ते चन्छे उत् ज्या जंदन रूपे से तयार किया जाता है। चुमा चक्र-ग्रानोंकी जातीय पोशाक है। बड़ी दड़ी रदंस ग्रालका चुगा पहनते है। छफतानोंका कलरनन्द १६ वे बेकर बीम पुटतक लग्ना और दोई चार पुट चें। डोना है। रईन जोग शालदोशालों से क्सर क्नते हैं, सध्यत्रेगी वा निक्छितिक लीग स्ती चार्होंसे । कतरपन्दमें छपागनी "हरा" तथा एक वा व्यन्त पिक्ती हैं लगी छोती हैं। व्यप्तगान वाभी कभी ईरानी पेशकल भी जरारसे लसा खेते हैं। ऋपने धिरपर पछते 'झुलाछ रखते हैं चौर जुलाएकी मिर्द पर दी र पेडते हैं। रईमोंकी प्राड़ी कीस्ती चौर चन श्रीवीवालोंकी साधारण होती है। दसीर लोग पमडे, जन और कपड़ेका, तथा सईसाधारण निर्फ चमड़ेका कृता परनते हैं। चफगान जातिको उचंकुलको रह.से वां भीत र

विनयन वा प्रतृष्टीमा एक तङ्ग वस्त्र प्रचनती हैं। उसपर एक टीलाण्ला चोड़ी वांष्टोंना कुरता प्रचनती हैं। यह कुरता रेग्नमी सुत्यनपर मूलता रहता है। साधारणतः रेग्नमी स्टमाल शिरपर बांधती हैं। स्टमालके दो सिरे टुड्डीके पास ग्रापसमें बांध देती हैं। कभी कभी जनी भ्राल कन्योंपर खाल लिया करती हैं। जन वाहर निकलती हैं, तो श्वेत वा नीले रङ्गका वरका प्रचन लेती हैं। इससे उनका स्वांङ्ग दंक जाता है। सिरे ग्रांखें खुलो रहती हैं। नोई कोई उचनकुल भी ललना वाहर निकलनेपर सुनायम सोले ग्रोर स्विपर जृते पहनती हैं।

च फगान जातिकी उत्पत्तिके दिषयमें नेरङ्गे च फगानमें इस तरहसे लिखा है,—"ऐसा नियम है, कि जवतक कोई जाति राजनीतिक गौरव प्राप्त नहीं करती, तवतक उनकी जलात्तिक विषयसें विलक्षल ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरहकी कितनी ही जातियोंमें अफगान भी एक जाति है, जिसकी उत्पत्ति जाननेका खयाल सेकड़ो सालतक किसी ऐतिहासिकको नहीं चुआ। यच खयाल चुआ तो उस समय, जब ईरानमें मपवि-योंका घराना और भारतवर्षमें सुगलशासनका सितारा जंचाई-पर चसक रहा था। कन्बारका स्त्वा, ईरान और उपजान-र्यानमें लड़ाई भगड़े का कारण वना चुत्रा था! उस समय न्य्रफगान जाति इतनी प्राक्तिप्रालिनी हो गई थी, कि वह जिस राजाको राजा राजा सानती, उसीका प्रभाव सस्यूर्य राजान-स्थानपर फैलता था। उस जसानेमें नेवल, व्यफागनस्थान हीमें भागड़े फिसार नहीं हुया करते थे, वरच अफगान जातिके

विषयमें भी भागड़ा पड़ा हुत्रा था। भारतके सुगल-समाट जहांगीरके शासनकालमें ईरानके राजदूतने कहा था, कि व्यक्त-गान दैळ वं ग्रीत्यन हैं। उसने प्रसायमें एक कितान दिखाई। उममें लिखा था, कि ज्हहाक बादशाहको किसी पादात्य देशमें कुछ सुन्दर स्त्रियोंके राज्य करने चौर लूट ताराजका पेशा करनेकी खबर तिली। जुच्चाकने एक बच्चत वड़ी भीज उस देशपर व्यधिकार करनेके लिये भेकी। घोर यह चुया। स्तियां जीतीं जुक्हानकी फीन पर स्त हुई। इसके उपरान्त जुहहाकने नरीमानके सेगापित चमें एक वड़ी फौज स्त्रियों के देशमें भेजी। इसवार जुइ हाककी मैन्य जीतो। स्तियोंने एक महस्र कांरी लड़िक्यां जुह्हाक नार्पाहर्के लिये देकर शासी फीजरी सन्वि कर ली। वापसीके समय एक पर्वतके नर्भाप नरीमानने डेरा डाला। रातको एक विशालाकार देळ पर्वतसे निकला। इसकी देखकर वादशाही लग्नकर भागा। दैय उन खियोंके पास रहा। भागी हुई फें. ज जब फिर इस नगृह वापम चाई, तो उमने स्वियोंको गर्भिणी पाया। यह वात ज्ञाह्हाकको सालूस हुई। उनने बाज्ञा दी, कि उन स्तियों-को उमी पर्वात चौर बन्भें रहने देना चाहिये, वह यदि नारसें चार्द गी, तो उनके नन्तान नगरवामियोंको कर पहुँ चार्द गे। उन खियोंसे जो लड़ नेवाले हुए, उन्हींकी अफगान जाति दती।

"ईरानते राजदूतकी यह वात सुनकर खानेजहान लोहीने पृद्ध याद्दियोंकी श्रमगानोंकी उत्पत्ति जाननेक लिये चप्रमान्त्रस्थान भेजा। उन लोगोंकी जांचसे जान पड़ा, कि श्रमगान

याकूत्र पेगलरके लड़के यह दाने वंग्रसे हैं। खाने जहान लोहीने इत जांचपर अफगानस्थानका एक इतिहास लिखा। उसमें ईरानी गाज टूतका खाड़न हो जाने पर भी अफगान जातिकी उत्पित्त विद्या थार्थ निर्णय नहीं हो सका। इसमें यहांतक लिखा गया है, कि कैस खब्द ररगीद एक सनुष्यका नाम था। वह सदीने में मुसलमान हुआ। वहीं उसने मुसलमानों के वहुत वड़े सेनापित खालिद विन वलीदकी कन्या मुसस्मात सारासे विवाह किया। इस कन्यासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यही तीनो चफगानों के पूर्व पुरुष हैं। किन्तु पुस्तकमें यह नहीं लिखा है, कि कैस खब्द ररगीद मुसलमान, होनेसे पहले किस जातिका महष्य था।"

नेर क्षे चप्रगानमें जो बात चधूरी छोड़ दी गई, बेलिड साइव चपने जरनलमें उसीको पूरी करते हैं। वह भी की सकी चप्रगानोंका चादि पुरुष बताते हैं चौर चप्रगानस्थानकों सात प्राप्तायिक इतिहासोंके चाधारपर कहते हैं, कि कैस यहूरी था। यहूरीसे वह सुसलम न हुचा। वेलिड साइवने चप्रनी इस बातके प्रमाणमें वहुतसी बातें कहीं हैं। जिन्हें स्थानाभाववण्र हम प्रकाण नहीं कर सकते। चप्रगान भी कहते हैं, कि सुसलसान होनेके पहले हम यहूरी थे। इनसाइ कोपीडियामें भी चप्रगान चहूरियोंकी चौलाद कहें गये हैं। जो हो; सम्भव है, कि चप्रगान यहूरी ही हों चौर घूमते घामते चप्रगानस्थान चाकर वसे हों।

चाप्रगानस्थानके साहित्यके विषयमें चाधिक कहना नहीं है। कारण, चाप्रगान बड़ी ही चाप्र जाति है। काजी सुझार्चीं- को छोड़कर ऐसे वहुत कम लोग हैं, जो अपने देशकी भाषा लिख पढ़ सकते हों। अफगानोंकी भाषा प्रम्ते, में गिनती-की कितावें हैं। अफगास्थानमें जो अछ साहित्य मौजूद है, वह फारकी भाषाका है। चिट्ठी-प्रती, व्यापार सम्बन्धी लिखा पढ़ी, सरकारी काम प्रस्ति सब फारकी भाषामें किय जाता है। प्रम्तो साहित्य में तिर्फ धर्म, का ब्र, कहानियां चौर इतिहासकी अछ पुक्तकें हैं! य्रस्थक नियोंकी गणना वहुत थोड़ी है चौर उनकी कितावें थोड़े से चादसी पढ़ते हैं।

चापागनस्यानमें नाव चलाने लायक नदी नहीं हैं छौर गांखियां भी नहीं हैं। इसलिये वहांकी पहाड़ी राहींपर लंदुर जानवर, विभ्रेवत: अंट माल ले. चाने चौर ले जानेका काम विया करते हैं। कारवान और काफिले मीदागरी माल . लेकर इधर उधर चाते जाते हैं। वापारकी प्रधान राहें इस तरह चवश्चित हैं,—(१) भारससे मण्रहद होती हुई हिराततक (२) बुखारेसे सर्वे होती हुई हिराततक (३) उसी जगहरी करणी, वल्ख और खुल्म होती हुई कावुलतक, (४) मञ्जावसे पेशावर चौर : व्यवखवाक दररेसे होती हुई का बुल-तक, (५) पञ्जावसे घावालाशी दररेसे होती हुई गजनीतक, (६) सिन्धमे योलन दररेखे छोती हुई जन्सारतक। इसके चितिरित्त पूर्वीय तुर्वस्थानसे चित्राल होती हुई जलाला-वादतक स्रोर पेशावर होती हुई दीरतक भी रक शह है। निन्तु यह नहीं मालूम, नि इस शहसे नामने चलते हैं, वा नहीं। खप्रमानस्थानसे विन्यवी चीर जन, घोड़े, रेशम, मल, madder सौर assafoetida जाती हैं। भारतवर्षसे

च्यफगानखानमें पेशावरकी शहसे तई जन चौर रेशसी कपड़े जाते हैं। इनके व्यकावा क्ल चौर इङ्गलखकी दें की कितनी ही चीजें च्यफगानखानमें खपती हैं। सन १८६२ ई॰ में च्यफगानखान चौर भारतवर्षमें जो च्यासदनी चौर रफतनी हुई, उसका नकशा इस प्रकार है,—

भारतमें चाया भारतसे गया।

पेशावरकी राहसे ... २३४७६६५ ... १८०६६४५ घावालरी दरदेकी राहसे ... १८५००० ... २४६०००० वोलव दरदेसे ... ... ४७०८०५० ... २८३३८०

<u> खेळ</u>—८००५०६५ … ६५५५०५५

च्याप्रगानस्थान कावुल, जलालावाद, गजनी, कन्धार, हिरात च्योर च्याप्रगानतुर्कस्थान प्रदेशमें विभक्त है। काबुल, गजनी, कन्धार च्योर हिरातकी वात यथासस्य कहेंगे। ग्रेषके प्रधान प्रधान प्रदेशोंके नगरोंका हाल नीचे प्रकाश करते हैं,—

कावुल-नरीकी उत्तर और ससुद्र वस्ति १ हजार ६ सी

४६ पुटकी जंचाईपर एक लखे चौड़े भैदानमें जलालावाद

वसा है। यह सड़कके पासवेसे कावुलसे सो भील और

पेग्रावरसे ६१ भीलके पासवेपर स्वित्य है। जलालावाद
और पेग्रावरके बीचमें खेवर और उसके पासके दर्रे हैं।

जलालावाद और कावुलके बीचमें जगदलक और खद नावुल
आदि दर्रे हैं। सन १८४२ ई०में पालक साहव नामक

पहले अङ्गरेज इस स्थानतक गये थे। ग्राहरकी ग्राहरपनाह

र हजार एक सो गजमें फैली हुई है। ग्राहरके लोई इ सो

सकान और कोई २ हजार सकीन होंगे। ग्राहरपनाहके

वाहर वागोंकी चहारदीवारियां हैं। इनकी ब्राड्से किसी चाजमणकारी भलुका चाजसण रोका चा मकता है। पालक माचवने शुच्रपनाच तोड़ दी घी, किन्तु वच्च फिर' वना ली गई! जलालाबादकों गिर्द कोई २५ मीलकी लमाई यौर तीन वा चार मीलकी चैं। डाईमें खेती छोती है। यहां चारो चीर' जल मिलता है। जलालावादप्रदेश कोई द॰ मील लका और ३५ मील चौड़ा है। जलालावादके पार्य-वर्ती दर्रोंमें अनेकानेक टूटे फूटे बुद्धमन्दिर मौजूद हैं। वानर बादफ़ालने यत्तां कितने ही वाग लगवाये घे छोर उन्होंके लगाये "जलालुहोन" वागके नामपर ग्राहरका नाम जलालाबाद पड़ा। (२) काबुलसे २० मील उत्तरपूर्व को ह-दासनमें इतातीय नानी बनती है। सन १८४२ ई॰में खड़-रेज्सेनापति सेनामरिनने यह गांव वरवाद नर दिया घा। इनके बाद फिरसे बसा। यह चित्रसंदश्च स्थान अत्यन्त मनी-रम है। पहाड़की तराईमें एक खच्छ जलसीत किगारे नगरकी वसती है। वसतीकी चारो चोर चङ्गरकी टर्टियां चौर उत्तमीत्तम फलोंके वाग हैं। वसतीके जपर छिन्टू-कृत पर्कतकी बरफसे एंकी हुई चोटी चति शोभाको प्राप्त होती है। प्रतित नगर्वासीने पाम एक एक वाग है और प्रत्येक काममें बर्क बना हुन्या है! दिसलोकी फनलमें लोग पत रवानेके लिये वर छोड़कर वागमें जा वनते हैं। वनती र्योर उनने निजटवत्तीं [गांबोंसें जुल रिन एवार मनुष्य वसते (६) चारीवार नगरमें कोई पांच एकार मनुष्य वसती रिं। यद इनालीफ़री वीस मील उत्तर और कीचदामनकी

छोरपर वसा ! चुचा है। वारां नदीकी गोरवन्ट प्राखास इसमें जल पत्तुंचता है। इसी जगह क्खतरिया, इस्तिराव जीर पिलवीकी राष्टें सिलकर तिराचा वनाती हैं। इसी कारू से तुरवस्थानको काफ के जाते हैं और यहीं को छ-म्यानका गवरनर रहता है। [यहां यहरेजी फीजका क्तवजा था। सन २८४१ ई॰ में कावुल हैं गहरके जसाने में यहांकी छङ्रेंकी मीज कावुल चली, किलु राह चीसें नष्ट कर ही गई। फौजका सिर्फ एक किपाची जान वेदार कावुल पहुंचा घा। (४) कलाते गिलजई प्रदेशको नोई खाल वसती नहीं है। प्रदेशके नासका सिर्फ एक किला तार्नक नदीने दाचने किनारेपर वना है। यह कन्चारसे प्रधीलके फासलेपर चौर समुद्रवचसे ५ हजार ७ सौ ७६ मुटकी उ चाईपर वना है। सन १८४२ ई॰ से इसपर भी गङ्ग-रेजोंने चाधकार कर लिया घा। (५) गिरिपाक भी किला ही है, किन्तु नासमातके लिये इसके साथ एक वसती भी लगी कुई है। यह किला वर्ड़े सौकेका है। हिरात चौर कत्वा-रके वीचकी भाइराइ, वितनी ही छोटी छोटी राहें और ह्नलमन्द नदीना गस्सियोंने सौसमना घाट इसकी सार्पर है। सन् १८३८ ई॰के छामस्त सहीनेसे सन् १८४२ ई॰तक इसपर चाङ्गरेजोंका क्षवजा रहा। क्षवज्ञेक्षे चाखरी नी सन्हीने वड़ी मुश्रिक्तलसे कटे थे। [६] फर ह नरार फर ह नदीने किना-रेपर व्हिरात-कन्धारकी सब्क किनारे सीक्कान-खालमें दना है। चिरातमे १ मो ६४ भील जोर जन्यारमे २ मो ३६ भील दूर है। श्रहरकी मिर्द वुर्ज दार भ्रहरपनाच है छौर श्रहरपनाचके

नीचे चौड़ी चौरं महरी खाई है। प्रयोजन होनेपर खाई पानीसे भर दी जा सकती है। खाईपर पुल पड़ा रहता है। श्चर लम्बा है। इसके दो फाटक हैं। लड़ाई मिड़ाईके लिये सीकेकी जगन्न है, किन्तु यन्नांका जलवायु खराव है। शरू-रमें गिनतीने सनान हैं। इसकी प्राप्त खब्बास और नाहि-रने यघासमय वरवाद किया घा। नन् १८३० ई॰ में कोई ६ एचार नगरवासी नगर छोड़कर कत्वार वमाने चले गये थे। (७) खलनार नगरका नाम फारधीके "खसीनार" शृल्दका चप-अं श है। यह नगर हिरातने ध्य और फरहने ७१ मीलके फांखचेपर है। चन् १८४५ ई॰ में नगरमें कोई एक चौ सकान चौर रक छोटाना वाचार घा। नगरका वड़ा भाग वीरान पड़ा घा। इनसे जान पड़ता है, कि किसी जमानेने वच इहत चानार रहा होगा। जितनी ही नहरें हांख्त गरीसे नगरमें पहुंचाई गई हैं। यह नहरें भ्रत्की चढ़ाईमें वहत वाधा उपस्थित कर नवाती हैं। [=] हिरातकी पूर्व चौर गोर प्रदेशमें जरनी छोटामा नगर है। गोर प्रदेशके गोरीद-वंशने कई प्रशततक चप्रतानस्थानपर राज्य किया था। पेरि-यर माछक्ते क्रमातुमार जरनी गोरकी पुरानी राजधानी है। ध्रुरपगाइकी मेखना पर्ने इस जर्नीके खब्द उनकी भूत-पूर्व विग्राल दमनीका पता वतात हैं। यह घाटीमें वजा है चौर जितने थी घुमावदार जलसीत इसकी स्थान स्थानसे जुमते रि। मन् १८४५ ई॰ में एनकी जननंखा कोई वारए वी घी। टाविकांध नगरवामी फारनकी प्राचीन जातिक हैं। [ध] जन्दन प्रदेश चकाल-तुरकस्टानमें है। इसके पूर्व

वरखशां, पश्चित खुल्म, उत्तर अच नदी और दिचा हिन्दू कुग है। कुलुनके निवे इस प्रकार हैं,—[क] कन्दन पांच वा छः सौ छोटे छोटे कचे सकानोंकी वसती है। वसतीके समीप ज़क्क नाग और खेत हैं और एक किनारे, टीलेपर एक कचा किला है; (ख) हिराते इसाम छ च नहीं के किनारे एक उपजाज सूभागपर वना है; यह वसती भी कन्दजकीसी ही है; सिर्फ यहांका किला खपेचाहत खच्छा है खौर उसकी चारो चौर दलदलकी खाई है; [ग] वागलान चौर [घ] गोरीसुरखाव नदीकी चार्द घाटीमें वसे हुए हैं ; [ ङ ] दोशी वसती इसी घाटीमें चन्दराव नासक जलस्रोतने किनारे वसी है ; [च] क्लिगर्इ चौर खिनजान वसतियां इसी नदीने छोरपर वसी हुई हैं; [क्] चन्दराव वसती हिन्दृशुश्र पर्व्य तने तल चौर खावांक दररेके समीप वसी हुई है। सम्रहर है, कि द्यावीं प्रताब्दिसें परयानसें चांदीकी खानि रहनेकी वजहसे यह वसती वहुत गुलजार थी ; (ज) खोक्त वसतो अन्दराज चौर कन्दनके वीचने वसी हुई है। बादग्राष्ट्र वाबर छौर उनके वंश्रधरोंके समय यच वसती वच्चत मग्रचूर घी ; ( सा ) नारिन चौर इश्चितिसिश्च विस्तियां वघलानके पूर्च, वघलान नदीने उत्तसपर और नन्दन नदीनी श्रोरान नामी शाखापर वसी हुई है ; [ ञ ] फरहड़ छोर चाल दोनो वसती वरखग्रांकी सरहदार वसी हुई है छोर इनका हाल विदेशी ऐतिहासि-कोंको मालूम नहीं है; (ट) तालीकान वसती भी वदखशांकी सरहद्पर है। यह कन्दन और वदख्यांकी राजधानी फैना-वादने वीचनी प्राव्हराहणर वसी हुई हैं। अब यह जिरी

'हुई दशानें हैं, किन्तु पुरागी खौर खुव मश्रहर है। वमतीके समीप एक किला भी है। चङ्गेज खांने इसका घरा किया था। जन्दजवारी सुराद्वेगकी शासनकालमें यह वद्खारांकी राजधानी घी; (ठ) खानाबाद खान नदीके किनारे बना है चौर किनो जमानेमें इस प्रान्तके रहेसोंका ग्रीयगिवास घा। [१०] खुलुन प्रदेश कन्दन चौर वलखके भीचमें है। प्रष्टांतक मालुम है, इसके जिले इस प्रकार हैं ;-[क] ताशकरवान वा खुल्म वमती याचा नदीने नैदानपर वसी है। इसकी चारो चोर जलसे सींचे हर चक्के चक्के बाग हैं। इससे ४ मील इचिए कुछ गांव हैं। गांवों और कमवेकी मिली चुली जननंखा जोई १५ इजार है, (ख) हैनक नमती किसी करर सुद्द किलेकी मिर्द वसी हुद है; वसतीके मकान प्राय: गुम्बजदार चौर बैछक्वी बने हैं। खुल्म नदीकी घाटी यद्यां दुलती है। म्यान उपनाक है। नदीके दोनो किनारे फल रचोसे ए को हैं। इसी जगह एक बुद्ध-स्तूप है; [ग] खुल्म नदीनी सिरेपर खुर्रम और सरवाग नामनी दो वसर्तियां हैं। [११] बलख प्रदेशका बल्ख बहुत पुराना नगर है। नगरकी चारो चौर कोई वीस मीलतक खण्डर पड़ा इचा है। भीतरी नगर 8 वा ५ मीलके घरेकी ट्टी फूटी ग्रहरपनाछने भीतर वमा हुवा है। ग्रहरपनाछने वाहर खण्डरोंमें भी कुछ लोग वसते हैं। सन् १८५८ ई॰में चमीर रोस्त सुरुम्मद खांका लड्का, तुरकस्थानका गवरनर चफ्जल स्रां चपनी राजधानी वलखसे तख्तपुल खे गया। तख्तपुल बल्खते मभील पूर्व है। इस जिचेमें मगारेप्रशिष भी

वर्यानयोग्य वसती है। वहांवाले कहते हैं, कि सजारेशरीफर्ने सुनलमान पैगल्बर सुहस्मद्वे दामाद चालोकी कन्न है। टूर दूरके सुसलमान कन्नका दर्भन करने चाते हैं चौर वहां साल साल वच्चत वड़ा येला लगता है। नाखरी नामक लेख-काका कचना है, कि कानपर एक तरहके गुलावके पेड़ हैं। इनकी रङ्गत चौर सुगन्धिको संसार भरके गुलाव नहीं पहुंचते। पहाड़ने भीतर वल्ख नदीने किनारेने जिलोंका हाल अङ्गरेज य्रन्यकारोंको मालूम नहीं है; [ख] आक्षा वसती वल्खसे 80 वा 84 सील पिंचस है। वसती क्लोटी होनेपर भी जल चौर मनुष्योंसे भरी पुरी है। वसती मीरचानन्द है चौर उसमें एक किला भी है। (१२) चहारच्यकलीम वा चार प्रदेशके निले इस प्रकार हैं,—(क) प्रिवरघन वसती खानाचेसे २० सील पिश्वम है। वसतीमें कोई वारह हजार उजवक खौर पारली-वान वसते हैं। वसतीने भोरचानन्द न होनेपर भी उसने एक किला है। यह अच्छे अच्छे वागीचों और खेतोंसे विरी हुई है। सिरीपुल वसतीसे यहां पानी चाता है। कभी कभी सिरीपुलवाले पानी रोक देते हैं। इससे दोनो वसतियोंकी रहनेवालों में युद्ध हो जाता है। यहां की भूमि उपजाज धौर यहांके रहनेवाचे दृ तथा पराक्रमी हैं; [ख] खन्दख्ई श्चिवर्घनसे वीस मील उत्तर-पश्चिम रेगस्यानमें है। वदतीमें, मैमना स्रोर सिरीपुलसे जल स्राता है। किसी जयानेमें यत्तां कोई ५० इजार मबुख्य वसते थे। किन्तु सन् १८४० ई० में चिरातके यारसहरमदके हायसे रेसी तनाह हुई, विजाजतक न सुधरी; [ग] मेमना वसती वल्खसे एक सौ पांच सीलने फायखेपर और अन्दखंईसे ५० सील हिंदाग-पियम है। राजधानीने मिना कोई हम्म गांव इसके सदीप हैं। राज-धानी और गांवोंनी मिली जुली जनमंद्या नोई एक लाख है। इस प्रान्तमें रोज़गार और व्यापार खूव चलता है, (व) सिरीपृक वसती बल्खसे उत्तर-पश्चिम और नैसनेसे पूर्व है। इसकी धानमंद्या मेमना जिलेकी अपेचा जुल्ल कम है। वस्तीके हो तिष्टाई सनुष्य उजनक हैं और भ्रोक्के हजारा।

## प्राचीन दतिहास।

पेतिल नाइव जरनलमें लिखते हैं,—"वाठवीं प्रताब्दिके नारम्ममें व्यक्तानजाति इतिहानमें लिखी जाने लायक हुउं। उम नस्य यह ग्रीर चौर खरामानके पित्रमीय किनारेपर वनतो थी। इसी समय या इससे ज्ञळ पहले चरवींने व्यक्तान राज्यपर चाज्रस्य किया। उस ममय चरवींके एक छावमें ज्ञरान चौर दूसरेमें तलवार रहती थी। इसी स्रतने उन लोगोंने कितने थी देशोंमें मरलतापूर्वक प्रवेश करके व्यक्ता धर्म प्रतिस्ति किया था। चमलमें उन लोगोंने व्यक्तानोंको धर्म परिवर्तनके लिये उत्सुक पाया। घोड़े ही समयमें जातिका वहत वड़ा भाग मुनलमान वन गया।

"रम घटनाके दो शताब्दि वाद देशके उत्तरीय खोर पूर्वीय भाग-काबुलके वर्तमान प्रदेशींपर उत्तर खोरने तातार वादशास

सुवुक्तगीनने चाक्रमण किया। उसके साथ कट्टर सुसलमान तातार थे। उसने विना विशेष कठिनाईके कावुलके प्राचीन शासनकर्ता चिन्दुयोंकों कानुलप्रान्तसे सार भगाया। सुनुक्त-गीन काबुलमें जमकर वैठ गया और कुछ सालके उपरान्त सन् ८७५ ई॰ में उसने गजनी नगर वसाया छोश उसीको अपनी रानधानी बनाया। इसमें सन्देच नहीं, ित सुबुक्तगीनका चाधिकार प्रतिश्वित करनेमें अफगानोंने भी खासी सहायता दी होगी। कारण, एक तो वह लोग काबुलप्रान्तके किनारे नये नये चावाद हुए थे,—दूसरे, तातारोंकी तरच वच भी मुचस्मदी धक्तिके चानुयायी थे। सन् ६६७ ई॰में सुबुक्तगीनके सरनेपर उसका पुत्र मच्च्यद सिंचासनारू , चुया। उस समय वच्चनं-ख्यक अपगान उसकी पौजमें भरती हुए। महम्हरेन जिस जिस चोर चाक्रमण किया, उसी उसी चोर चफगान सैन्यने उसे बहुत सच्चायता दी। विशेषतः भारतवर्षपर बारवार चाक्रमण करनेमें स्रापात सिपाहियोंने स्रोर स्यादा सहायता पहुं चाई। स्रान्ते च्यभगान सैन्य हीकी सहायतासे सन् १०११ ई०में महस्दने दिलीपर नवना नर लिया! महम्हरने सप्तान निपाहियोंनो वहुत पसन्द किया। उसने वहुसंख्यक अफगानोंको अफगान-स्थानसे भारतवर्ष भेजकर वद्यां उनका उपनिवध वनाया। रहे-लखाड, मुलतान और डेराजातमें खफगानोंके उपनिवेश वने। इन स्थानों में प्रवासी-च्यमगानों के वंप्रधर च्याज भी पाये जाते हैं।

"सन् १०२७ ई॰में सहसदकी चत्यु हुई। तिम रिससे खेकर मङ्गा किनारेतक फैला हुन्या महसदका जगा चीड़ा राज्य उसने वेटे सुहस्मद्ने हाथ लगा। सुहत्मद गालायक था। उसने अपने जोड़ा भाई सम्बज्दने साथ क्षगड़ा किया। मस-जदने महम्मद्रनो सिंहासनसे उतार दिया। इस प्रकार राज घरानेमें क्षगड़ा चला और सालांतक चलता रहा। अन्तमें लाहोरमें सुहम्मद नामे मगुष्यने सुनुक्तगीन घरानेके व्यक्तिस वादशाह खुसरो मिलक्की हत्याकरके यह वादशाही घराना निवंश कर दिया। असलमें महम्मद्रकी न्त्र्यु के उपरान्त हीसे इस घरानेका पतन आरम्भ हुआ। उसी समयसे उसके फारस चौर भारतवर्षमें जीते हुए प्रदेश एक एक करके खतन्त्र होने लगे थे।

"गजनोका साम्ताच्य कुल १ सो द्रद साल जीया। इसकी उत्पत्तिके समय अफगान मातछत मिपाछी वने। जैसे जैसे यह मरने लगा अफगान अपने शौर्या वीर्याके प्रतापसे उक्रत छोते गये और घोड़े छी हिनों में सेनिक तत्त्वावधान करने योग्य वन गये। यह प्रति वह अपने मसरफों लाये। मन् ११५० ई०में अफगान अपने देशकों गोर जातिसे क्षिल गये। गोर जातिका राजजनाए सरी अफगानों और गोर लोंगोकी फोज खेकर गजनीपर चढ़ गया। गजनीपर कवजा किया और उसकों फोजसे अच्छी तरछ लुटका लिया। मन् ११५९ ई०में गजनवीं घरानेके वेरम नामे सनुअने गजनी विजय किया और सरीकों गिरफ्तार करके मरवा डाला। इसके अनक्तर सरीके मारं खलाउद्दीनने गजनीपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। वेरमवां भारतवर्ष भाग आया। यलाउद्दीनने अपनी नैग्यसे सात हिनोंतक गजनी नगरकों जुटकाया। इसके उपरान्त उसने सात हिनोंतक गजनी नगरकों जुटकाया। इसके उपरान्त उसने

इस नगरको चाग लगाकर सस्तकर दिया चौर ध्वंस गजनीपर नया गजनी नगर वसाया। हृदसी नगरको चपनी राजधानी वनाई।

"यह राजघराना चाल्पकालमें नष्ट हो गया। सिर्फ हः वा खात वादणाञ्च चुर । सन् १५१४ ई०में सहन्दर गोरीकी च्ह्यं-के साथ साथ इस घरानेका राज्य भी सर गया। गोर घरानेका राज्य चफगानस्यानके भीतर ही भीतर रहा चौर वहीं नष्ट हो गया। इस घरानेकी एक शाखाने भारतक विजय किया था और सन् १९६३ ई॰में गोरवंशीय दवराहीम लोदीने भारतवर्षेनी उस समयनी शानधानी दिखीपर चाधिनार नर लिया। भारतवासी इसी घरावेको पठान घराना कहते हैं। सन् १५५६ ई० में चङ्गेज खांने खोर सन् १३८६ ई० में तेस्तर लङ्गने भारतवर्षपर चाक्रसण करके इस घरानेके शासनपर वड़ा धक्का खगाया। खुव धक्के खानेपर भी इस घरानेकी प्रस्ता लुप्त नहीं चुई। खन्तसें सन् १५६५ ई॰ में वावर वादणाचने गीर घरानेको परदलित करके दिलीपर कवना कर लिया। वाबर वादशास्त्रने इससे वारस वर्ष पत्त्रचे कानुलपर अधिकार कर लिया था। नानरने दिल्लीपर अधिनार नरने भारतमें सगल वा तुर्क-फारस घरानेके प्रासनकी नीव डाली। सन् १५३० ई०सें दिस्तीसें वावरका देशान्त हुआ छौर उसके उपदेशातुसार उसकी लाग्न कावुलमें गाड़ी गई। चाज भी यष्ट कम काबुलमें सौजूद है और अफगान उसकी वड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। सानी वह उनकी जातिके किली खाधु सहा-त्साकी कब है।

"द्यमगानस्थान भारतवर्षे और पारसके वीचमें है। वावरकी च्ह्य के उपरान्त उधर फारसके वादशाच और इधर भारतस्वा-टके दांत चक्तमानस्यानपर लगे। एक जमानेतक कभी चक्रमान-म्यान फरसके व्यधीन रहा चौर.कभी भारतवर्षके। समय समयपर फारस वा भारतवर्षेमें राजनीतिक भागके उठनेकी वजधसे चपमानस्थान खतन हो जाता था। उसी देशका कीई व्याद्सी स्प्रमानस्थानका भारतकार्यं करने लगता था। स्नन्तसं सन् १७३६ ई॰ में फारसके वादशाह नादिर शाहने अफगानस्थान ं फतच किया। इसके दो वर्ष वाद भारतवर्षपर चाक्रमण किया चौर दिल्ली फतच करने फारवचे वेकर भारतवर्षतक फारसका राज्य फ़िला दिया। इसी वादशाहने सन् १७३७ ई॰ में दिह्नीमें सश्हर कत्वे चाम कराया था। किन्तु नाहिरकी जय अधूरी, श्रीव्रता-पूर्वक गौर वहुत लमी चौड़ी छोती थी। इससे वह उतनी मजबूत नहीं होती घी। सन् १७४७ ई॰में नादिर भारतवर्ष लूटकर और शूटका साल, काय खेकर फारस वापस जा रहा या। सप्राह्दने सभीप रातिने ससय कुछ लोगोंने उनकी हत्या की चौर नरपिशाच नादिरने चपनी पैशाचिक लीला सखरण की।

"नाहिरकी म्हळू के उपरान्तसे अफगानस्थान प्रक्षतरूपसे खतन्त हुआ। अवदाल जातिका असमद खां अफगान-सरदार था। वह नाहिरकी सैन्यसें जंचे दरनेपर आरूढ़ था। उस समय उसके अधीन वही फोन थी, जो भारतवर्षके लूटका साल फारस के जा रही थी। नाहिरशाहका म्हळू समाचार पाते ही अहमद खांने कन्यारसें नाहिरके खनानेपर कवना कर जिया। इस धनकी बहायतारे उसने अपनेको अफगान- स्थानका वादणा प्रसिद्ध किया। उस समय कन्दार प्रान्तमें स्ववदाल जाति के जफगान वसते थे। उन सबने अहमद प्राप्तकां प्राधान्य खीकार किया। इसके उपरान्त ही हजारा जाति खोर वल्चियोंने भी अहमद प्राप्तको अपना वादणाह माना। एक दिन कन्यारके समीप यथाविधि अहमद प्राप्तका राज्या-सिषेक हुआ। प्रजाने उसको अहमद प्राप्त हुरे दुरानकी उपाधि दी। इसके उपरान्त उसने एक नया नगर वसाया। 'स्वहमद प्राप्ति' वा 'स्वहमद प्रप्तर' उसका नाम रखा। नया प्रहर नये वादणाहकी राजधानी वनी। फिर उसने सन्तरस्य सौर वाहरी सगरोंसे विगड़े हुए देणके वनानेकी स्थार प्राप्त दिया। सपी सहर हाथमें सुद ए ख्यसे राजदण्ड धारण किया। इसी नीतिके स्ववल्यसे वह देणको वहत कुछ सुधार सका।

"असलमें अहमद प्राष्ट हीने प्रास्तनकालमें अपगानस्थान सेनड़ों सालसे चलते हुए वाहरी और भीतरी भागड़ोंसे साण हुचा! यह पहलीवार पृथक देश बना और उसने ऐसी खतन्त्रता पाई, जैसी और कभी नहीं पाई थी। कोई २६ सालतक उत्तस रीतिसे ग्रास्तनकार्य करके, सन् १७०३ ई०में अहमद ग्राहने ग्रारिखाग किया। वह गया और उसके साथ साथ नये साखाच्यकी नई सुख ग्रान्ति भी चली गई। उसके वाद उसका गुन्न तैम्हर सिहंसानाव्हा हुचा। सन् १७६३ ई०में उसकी ख्या की उपले उसका गुन्न तैम्हर सिहंसानाव्हा हुचा। सन् १७६३ ई०में उसकी ख्या ग्राह अपने पिताकी तरह लच्चस्थ, दुर्वलचित्त और खायाचारी था। इसके प्रतिद्विद्योंने इसकी खपने चक्रमें

पंनाया। नौतिचे भाई सहस्रहने उसे राज्यख्त तथा खन्ता बारके केंद्रवानमें डाल दिया। खनन्तर खभागे नमानशास्के भाई शुजाउलस्काने खपने भाईका बहला सहस्रहसे लिया। उसने उसे मिंहामनसे उतारकर केंद्र कर दिया।

"मुनाउलसुन्द वा शाहशुनाको मिंह।सनारू , हुए वहूत दिन नहीं बीते घ, कि देशमें बलवा हुआ। वारकजं जातिका नरदार फतन्ह सां बलवाइयोंका मरदार वना। शास्त्रभुजा वल-वाइयोंसे इतना दु:बी और भीत हुत्रा, कि सन् १८०८ ई० में चपना राज्य द्वोड्कर भारतवर्ष भाग चाया। भागा हचा वाद्यास परचे निखोंकी प्रयागया। पञ्जाकिएरी रणनित मिंह उन समय निखीं के महाराज थे। मशहूर है, कि महा-राजन पर्युत बार्शाइके साथ मुखक्तार नहीं किया। चाज जो सुप्रसिद्ध 'कोहेन्र' गामे हीरा हमारे राज-राजेखर सप्तस एडवर्डके पान है. वह उस नमय शाह भाजाकी पान था। कहते हैं, कि मिखनरेशने शाह शुजासे यह हीरा हीर तिया। इससे छुद्यभग होतर शाहशुना सङ्गरेनींक पान चना चाया। उम नमय बाइरेजोंकी नरहंदी कावनी तीयियानीमें घी। वहीं शाइशुत्रा मिखींके राज्यसे भागकर ग्रहरेगोंकी शरग याया।

टधर शास शुवाके व्यक्तानस्थानसे भाग व्यक्ति उपरान्त सरस्ट कीट्रबानिसे छ्टा। बलवाइयोकि सरदार फतस्ट खांकी उद्योगसे व्यक्तानस्थानका बादशास्ट बना। उसने फनस्ट खांकी व्यक्ता वकीर बनाकर उसकी स्विद्मतका बदला दिया। इसकी योड़े सी दिनी बाद फनस्ट खांके भतीको दोस्तसुस्तमद खां

चौर कुह्निहल खांको कावुल छौर कन्वारका गवरनर यथाक्रम वनाया। पतच् खांकी वज़्ती चुई प्रिक्त मचस्द्रके वेटे युवराज कामरानको कांटा वनकर खटकी। सन् १८१८ ई० में गननी प्रहरके समीप हैदरखेलमें फतह खां बुरी तरह सारा गया। अभीर खब्दुररहमान खपने तुनुक्रमें इस वनीरकी प्रशांसा इस प्रकार करते हैं,—"विलायतके चार्ल चार्फ वार्कको 'वादशाह बनानेवाला' की उपाधि दी गई घी, किन्तु यह विचित्र पुरुष वत्तुत ज्यादा 'वादणात्त वनानेवाला' कहे जानेके योग्य है। यह अपगानस्थाने इतिहासमें कोई १८ सालतक श्रीष्ठ चासनपर चासीन था।" चासीर इसकी च्या के विषयसें इस तरह लिखते हैं,—"शाह शुनाके परास्त होनेके उपरान्त वजीर फतह खांने भाह महम्दर्के राज्यका भासन करना च्ररस किया। च्रपने खासीके लिये हाजी फीरोजसे हिरात क्षीना और ईरानियोंने जब उस नगरपर चाक्रसण किथा, तो उसे रोका। इस त्राज्ञमणका कारण यह था, कि ईरानी उस नगरका राजकर वस्त्ल करना और वहां अपना सिका चलाना चाहते थे। इस सेवाका वदला यह मिला, कि उस अभागे, कतन्नी, कर्त्तचाकर्त्तच ज्ञानयूच शाह सहस्दने अपने दगावाज वेटे तथा चान्यान्य सरुष्यों कहनेसे फतह खांकी चांखें निकालवा डालीं। फिर जब वजीरने अपने भाइयोंका चाल वताने और उनका भेद खोलनेरी इनकार किया, तो एक एक करके उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग कटवा डावे। उसी मनुष्यकी इब्दी दुई शा की, जिसकी बदौलत सहस्दिने दुवारा राज्य प्राप्त . किया था। इस प्रकार इस खिंदतीय मनुख्यका चन्त हुचा।

इस ग्रन्दे कामसे महम्द्रके सीते हुए शत् जागे। उधर सारे गये वनीरके सक्तन्त्रों भी विगड़ खड़े हुए। फतहखांके दीम माई थे। उनके नाम इस प्रकार हैं,—"सहम्मद ग्राजम खां, तैन्द्र कुली खां, पुरदिल खां, प्रोरदिल खां, कुहनदिल खां, रहमदिल खां, मिहरदिल खां, ग्रता सहम्मद खां, सुलतान सुह-स्मद खां, पीर सहम्मद खां, मईद सहम्मद खां, ग्रमीर दोक्त सहम्मद खां, सुहम्मद खां, सुहम्मद जमान खां, जमीर खां, हैदर खां, तुर्रह्वाज खां, नुमा खां ग्रोर खेरलह खां। यह वीसो भाई शाह महम्द्र ग्रीर उससे लड़के कामरानसे दिगड़ गये। देशमें वहत्यमली फैल गई। चारो ग्रोर मार काट ग्रीर लूट होने लगी। इसका फल यह हुगा, कि ग्रम-गानस्थानमें चारो तरफ बगावत फैल गई। मरदारोंने देशके दुकड़े दुकड़ियर कवजा कर लिया ग्रीर एक मरदार हुमरेको नीचा दिखानेकी घातमें रहने लगा।

इस दुर्षटनाके उपरान्त शास्त सहसद हिरात चर्र, गया।
निर्फ यसी देश उनके पाम रह गया था। यसां कुछ माल
रसकर उनने शरीरत्याग किया। दुसके वाद कामरान अपने
जिनाके ज्ञाननपर ज्ञानीन सुज्ञा और केवल हिरात प्रदेशका
राज्य करने लगा। इसने कई मालतक ज्ञन्यायपूर्वक राज्य
किया। ज्ञानिर नन् १८४५ई०में इसके वनीर यार सुसम्मद खाँने
ज्यमं वादशास कामरानकी स्त्या की और खर्य सिंसासनपर वैटा। यस स्वामिस्ना ज्ञानको ज़्रां ज्ञातिका कुलद्व था।

इधर फतए खांकी खलुके उपरान्त ही मारे गये वनीर फतए खांके भाई फुएनिहल खांने कान्धारपर कवना कर लिया। उसने भाई पुरित्ल खां, रहमिर्तल खां और मिहरित्ल खां भी उसने भाष थे। फतह खांने छोटे भाई दोस्त सहम्मद खोंने काबुलपर कवना कर लिया। देशका वाकी भाग, जैसा हम उपर लिख चुने हैं,—िभन्न भिन्न नातियोंके भिन्न भिन्न मरदारोंने हाथ लगा। सन् १८३६ ई० तक अफगानस्थानकी ऐसी छो दशा रही। ऐसे ही समय अङ्गरेन महारान शाहशुनाको काबुलकी गद्दी दिलानेके लिये अफगानस्थानमें घुसे। इमी जमानेमें प्रथम अफगानयुद्ध हुआ और इसी जमानेसे अफगानस्थानका ध्यान देने योग्य मनोहर इतिहास आरस्म होता है।

## प्रथम जफगान-युद्ध।

\_\_\_\_

किन्तु इतिहासका सिलसिला जारी करनेसे पहले उड़रेजअफ्राान सम्बन्धे विषयमें घोड़ी सी वात कहना चाहते हैं।

जाज जिस तरह रूस भारतपर आक्रमण्यकरने और उसको ले लेनेकी घातमें लगा हुआ है, कोई सो साल पहले,—
उन्नीसवीं शताब्दिके आरम्भमें फ्रान्स भारतके भाग्यका विधाता वननेकी चेटामें लगा हुआ था। फलतः आज अड़रेज महाराज जिस तरह रूसका संह फेरनेकी तथारीमें लगे हुए हैं,
उन्नीसवीं शताब्दिके आरम्भमें उन्हें फ्रान्सेसियोंको भारतसे
दूर रखनेकी चिन्तामें फंसना पड़ा था। उस जमानेमें शाहे
जमान अफ्राानस्थानका बादशाह था और वह पञ्जावपर वार-

वार आक्रमण करता था। यज्ञरेजोंको शाहिजमानकी ओरसे भी घोड़ी वहुत चिन्ता थी। इस प्रकार नाना राजनीतिक कारणोंचे वाध्य होकर उस समय यज्जरेज महाराजने ईरानसे मन्वि को। सन् १८०१ ई०के जनवरी महीनेमें यज्जरेजोंके राजवृत मेलकम साहवने ईरान जाकर ईरानपति फतह्यली शाह सन्व की। नेरङ्गे यफ्गानमें सन्विकी जो नकल प्रकाश की गई है, वह इस प्रकार है,—

- "(१) चफगानस्थानंका वादशाह यदि चङ्गरेजोंके उपधीन हिन्दुंत्यानपर चढ़ाई करे, तो ईरान एक सुदृढ़ सैन्य भेजकर चफगानस्थानको नष्ट कर देनेकी चेषा करेगा।
- (२) च्यमगानस्थानका वादमाह यदि ईरानसे सिन्व करे, तो उनको इन वातकी प्रतिका करना होगी, कि हम चङ्गरेजोंसे युद्ध न करेंगे।
- (३) घ्राप्तमानस्थान अघवा ष्रान्य यदि ईरानपर चढ़ाई करेगा, तो अङ्गरेण लोग ईरानको चख्त <sup>ह</sup>श्रस्त्रसे यघोचित महायता देंगे।
- (३) फ्रान्स यहि ईरानके किनारेके पास किसी टापूपर पैर जमाना चाइगा, तो खङ्गरेजोंकी सैन्य उसे वहांसे भगा देगी। कोई फ्रान्सीनी यदि ईरानमें वा ईरानके खधीन किसी टापूनें वसना चाईगा, तो ईरान-सरकार उसकी वसनेकी खाजा न देशी।
- (५) ईरान यदि चष्गानस्थानपर चाक्रमण करेगा, तो चड्डरेज, ईरान चौर चष्गानस्थान दोने में किसीका भी नाघ न हैंगे। दोनो बाद्धाछ यदि सन्ति करानेके लिये ५ क्ररेजोंको

सध्य स बनाना चाहिंग, तो खड़रेन वने मे।"

इस मिल्कि उपरान्त मुन्सके तुप्रसिद्ध सम्बाट् नेपोलियन बीतापाटने एक्तकी प्रशस्त किया। पिर रून चौर प्रान्समें मिल्स हूं। दीनी देशके नकाटोने जिसकर भारतपर खान्नमण कर-नेकी तकात की। नन् १८०० हे॰ में प्रान्सीलियोंने भी ईशानस निल्व की। इस सन्धिकी नक्तल "गास्थित तबारीख"में प्रवाश हुई थी। नेरही खप्रमानने स्वीकी नक्तल इस प्रकार की है,—

## सन्धि-पत्त।

- (१) प्राप्त देशन व्याला इवस्त प्रतत्त व्यतीशाच नांचार व्योर त्तिव इस्टोरियत सेनेटी जान्य-तन्त्राट् इटवीराव निभी-लियन बीनाएर्ड भईवर्ष निक्षित्त नित्त नर्ति हैं। दोनो नर्पति पारस्यस्य प्रेम न्यिर रखनेकी चेटा दारेंगे कौर दोनो राज्योंमें संदेव नख-नव्यन्य रहेगा।
- (२) प्रान्त-सन्ताट ईरानसे प्रण करते चौर जिम्मे दार छोते में, शि इस सन्धि-प्रवक्षे उपरान्त हम कभी ईरानसे उपन्त न परिंगे। तोई दूसरी प्रति जन ईरानपर च्याक्रसण लरेगी, तो प्रान्त-सन्ताट ईरानके साथ छोकर वैरीको सार भगानेकी चेटा करेंगे। इस विषयमें कभी वेपरवाछी चौर खार्यसे काम न लेंगे।
  - (३) पुल्ख-चन्त्राट सुरमस्यान देशको ईरानका मानते हैं।
- (४) फ़्रान्च-सम्बाट ईरानको गुरनस्थान खोर ईरानसे क्लियोंके निकालनेमें यथोचित सहायता हैंगे! इसके उपरान्त जब क्ल खोर ईरानमें सन्धि होगी, तो नन्धि यथा- नियम करा देनेमें फ्रान्स-सम्बाट ईरानको सहायता हैगे।

- (प्) पृत्व-सरकारका एक राजदूत ईरानमें रहेगा चौर प्रयोजन उपस्थित होनेपर ईरान-सरकारको सलाह देगा।
- (६) ईरान यहि चाहिमा, तो मृत्य-सम्बाट ईरानी सैन्यको
  युरोपकी युद्धविद्या सिखानेका प्रवन्ध कर हैंगे छौर ईरानी
  किलोंको युरोपीय किलोंके एक पर बनवा हैंगे। ईरानकी
  इच्छा छोनेपर मृत्य-सम्बाट युरोपकी तोपे छाहि भी ईरानमें
  भेज हैंगे। ईरानको छान्त प्रस्तावा स्टू हैना पड़ेगा।
  - (७) ईरानके शाह यदि अपनी फीजमें फुान्सीमी अफ्रमर नियुक्त क्रना चाहेंगे, तो फुान्य-सम्बाट उनके पास अफ्रमर चौर उह्तदेदार भेज देंगे।
  - (द) फ्रान्सकी सेतीके खवालसे ईरानको उचित है, कि चाड़रेगोंको प्रमु नमभी। उन्हें भगानिकी चेटा करे। ईरानको जा राजदूत भारतको चौर इड़लख गये हैं, ईरानको उन्हें वापम वुलाना चाह्निये। इड़लख चौर ईर इखिया कम्पनीकी चौरसे चौ दूत ईरानमें हैं, ईरानको उन्हें निकाल देना चाह्निये। चाड़रेगोंको सम्पत्तिपर चाधकार कर लेना चाह्निये चौर उनका जल चौर स्वलका चापार वन्द कर देना चाह्निये। इमके चातिरिक्त इस विध्यका एक चाक्रापम निकालना चाह्निये, कि विलायतका चो दूत ईरान चाना चाहिया, वह चाने न पावेगा।
  - (६) भविष्यतें रून चौर इङ्गलख मिलकर यदि ईरान वा प्रान्सपर चढ़ाई करनेकी चेटा करें, तो ईरान चौर प्रान्ध मिलकर उन्हें भगानेकी कोणिश करेंगे! रूम चौर सङ्ग

रेन मिलकर यदि किसी शक्तिपर चढ़ाई करें, तो ईशान चौर मान्स सिलकर अनके रोकनेकी फिक्र करेंगे।

(१०) ईरान च्यपनी सैन्य तयार करे चौर निर्द्धि समय-पर भारतके चाङ्गरेची राच्यपर चाधिकार करनेके लिये भारतकी च्योर रवाना हो।

(११) जिस समय भान्सीसी जहाज ईरानने ससुद्रमें चावें, तो ईरानको उन्हें हर तरहकी सहायता देना पड़ेगी।

(१२ फ़्रान्स-सम्ताट जव भारतपर आक्रमण करनेके लिये अपनो फीज खल मार्गसे ले जाना चाहेंगे, तो शाह ईरानको अपने देशमें फ्रान्सासी सैन्यको राह देना पड़ेगी। ईरानी सैन्य भी इस सैन्यके साथ हो लेगी। जन कभी ऐसा समय उपस्थित होगा, तो फ्रान्स-सम्ताट ईरान-सम्ताटसे चौर एक सिन्य कर लेंगे।

(१३) ईरानके लोग समुद्र किनारे खथवा देशके भीतर मृत्योसियोंके हाथ खपना माल खौर रसदका सामान वेच-नेमें सङ्गोच न करें।

' १४) जपरके वारहवें नियममें ईरानने फ्रान्सके साथ जो प्रण किया है, वह वही प्रण ईरान रूस वा इङ्गलखके साथ न कर सकेगा।

(१५) दोनो देशोंमें वापारने समन्ममें भी एक सन्ति की जावेगी।

(१६) चार सहीनेमें इस सन्विपतपर मृान्त-सम्बाट जौर शाह ईरानकी सहरें लग जावेंगी। दो सहरदार सन्विपत तयार किये जावेंगे। एक मृान्त सम्बाट जौर टूसरा शाह मृान्तके पास रहेगा।"

नैरङ्गे चप्रमानमें लिखा है,—" इस प्रान्धीसी सन्विसे इङ्गलराज्ती सन १८०१ वाली सन्ति कुछ न रही। ईरानमें फ्रान्सका प्रभाव वर् गया। सन् १८०२ ई०में भारतके गवरनर जनरल लार्ड सिराटोने जब मलकाम साहबको दुवारा ईरान भेजा, तो ईरानियोंने उनको वृश्रहरसे चागे वर्रनेकी ब्याज्ञा न दी। ईरानमें पान्सीसी प्रभाव फील जानेसे लखन चौर भारतवर्षभें छलचल पड़ गई घी। जब ईरानियोंने मलकम साइवकी साथ ऐसा व्यवहार किया, तो वह इतचल चौर वछ गई। इसके उपरान्त ही इङ्गलखने हरफर्ड साहवको चपना दूत वनाकर ईरान भेजा। मलकस साहव तो चागे वढ़ न सके थे, किन्तु हरफर्ड साह्व वेखटके छागे वढ़ गये। इम ज्ञवनरमें जौर एक दुर्घटना हुई। फ़्रान्स चौर ईरानमें जो मन्ति हुई घी, उसके तीसरे और चौघ नियमसें रूसको ईरागसे निकालनेकी वात कची गई घी। यच नियम ईरा-नकी चौरसे किये गये ये। किन्तु मृत्यसे चौर रूससे मैती छो चुको थी। इसलिये भृान्स इन विषयोंको खीकार करनेमें मङ्गोच कर रहा था! इसलिये फ्रान्स छोर ईरानके सन्धि-पलपर हक्ताचर नहीं हो सके। मान्सीसी मिशन ईरान राजधानी तिस्रानसे वापन चली गई। इसके उपरान्त इंरानमें इङ्गलख्को चपना प्रभाव फेलानेका नसय सिल गया। इरानक मन्त्री मिरजामुङम्मद श्रफी छोर हरफर्ड साइवने मिल ज्लकर एक नया मन्वि-पत तयार किया।"

इनके उपरान्त, फ्रान्सके साथ साथ रूम भी भारतवर्षपर च्याक्रमण करनेकी धमकी देने लगा। कारण, वह उस समय मध्य रिश्चा पार करके अफगानत्यानकी सीमाने समीप पहुंच रहा था। इसलिये सन् १८०६ ई०में अङ्गरेजोंने ईरान और अफगानस्थान दोनोंसे सिन्ध की। सन् १८०६ ई०में शाहशुका काबुलका अमीर था। अङ्गरेजोंने एलिएंग्डन साहनकी शाहशुनाके पास सिन्धिके लिये मेजा था। यह पहले पहल अङ्गरेजों और अफगानोंका सम्बन्ध हुआ था। इसके उपरान्त सन् १८१५ ई०में फान्सिके वाटरलू स्थानमें सन्नाट् नेपोलियनका पतन हुआ। नेपोलियन-पतनके उपरान्तिसे अङ्गरेज फान्सिकी सोरसे निश्चिन्त हो गये। उन्होंने ईरानके साथ भी उतना मेल जोल रखनेकी जरूरत नहीं देखी। उनको सिर्फ रूकका खटका रह गया। रूस अफगानस्थान हीकी राहसे भारतपर चएाई कर सकता है। इसलिये अङ्गरेजोंने ईरानको छोड़कार अफगानस्थानकी और अधिक ध्यान दिया।

र्ल्सने भारतवर्षकी छोर धीरे धीरे वर्नने विषयमें लार्ड रावटेस अपनी पुक्तक "फार्टावन इयर्ष इन इर्व्हिया"में इस प्रकार लिखते हैं,—" नोई दो सी साल पहले अङ्गरेजोंके पूर्वीय राज्य छोर व्हसराज्यमें नोई चार हजार मीलका अन्तर था। उस समय रूसकी सबसे आगे वर्टी हुई चौकी खोरनवर्ग और मेटरोपावलस्कमें थी, इधर इङ्गलख दिच्याय भारतके समुद्रतटपर अनिश्चित रूपसे पैर जमा रहा था। भारतवर्षमें सिर्फ फ्रान्स हमारा प्रतिदन्दी था। उस समय हमें सिन्वकी ओर वर्टनेना उतना ही नम खयाल था, जितना रूसका अच्च नदीकी ओर वर्टनेना।

"तीस सालके उपरान्त सौ सालके परिश्रमके उपरान्त रूस

किरिंगिन इड़म करता हुन्या न्यागे नहने लगा। इधर इड़िन्त कि मी निश्चिन्त नहों नैटा घा। उसने नङ्गालपर न्यधिकार किया, मन्द्रानमें प्रेलिंडेन्सी स्थापित की न्योर नम्बईकी प्रयोजनीय नमती नमाई। इस तरह होनो प्रक्तियों के न्यागे नहनेसे होनोका फासला नार इनार मीलसे घटकर सिर्फ हो इनार मील रह गया।

"च्यव इस लोग जल्द जल्द तरक्की करने लगे। उधर रूस एक गैरच्यावाद रेगस्थान पार कर रहा था। इस लो-गोंने च्यवध, पश्चिमीत्तर प्रदेश "युक्तप्रदेश", करनाटक, पेश्चवाके राच्य, सिन्द चौर पञ्चावपर क्रमश्र: च्यधिकार किया। सन् १८५० ई०तक इसारा च्यधिकार सिन्दनदके पारतक पर्इंच गया।

"उधर रूस रेगस्थान पार करके च्यरल भील चौर सिर-दारि याके समीप च्यरलस्क स्थानतक पत्नु च गया। इस तरहं एशियामें दो वढ़ती हुई प्रक्तियोंके बीचमें सिर्फ एक हजार गीलका फासला रह गया।"

पाठकोंने देख लिया, कि ग्रङ्गरेन रूसकी ग्रोरसे ग्रका-रण ही मण्ड नहीं थे। हिंग् ग्रेर तो रूस ग्रमान गानस्यानपर ग्रोर दूसरी ग्रोर फारसपर ग्रपना प्रभाव हालना चाहता था। सन्ताट नेपोलियनके जमानेमें ईरानपर रूसका ग्रमर जम नहीं सका। रूसने ईरानसे युद्ध करके ईरानके निर्फ कई स्थानोंपर ग्रधिकार कर लिया था। किन्तु नेपोलियनका पतन होनेके उपरान्त हीसे उसने ईरानपर ग्रपना ग्रमर जमाया। सन् १८५७ ई०में रूसके ग्रहरोधसे ईरानने हिरात घेर लिया। इसके उपरान्त ही रूसके तिह- रानस्य राजटूतने कप्तान विटकेविचको कावुल भेजा। वजीर फतल्यांके भाई दोस्त सुलस्मद्यां उस लग्नय कावुलके धासक थे। रूसो कप्तान विटकेविच अभीरके पास चिट्टी वेकर पहुँचे। चिट्टीसें जारने लिखा था, सें आधा करता हूं, कि सारतपर आक्रयण करनेसें आप मेरा और ईरानका लाथ देंगे।

गङ्गरेजोंने रूसकी इच्छा पहले हीसे समभा ली थी। इसलिये भारतके गवरनर जनरल लार्ड ग्राकलरडने सन् १८३७ ई॰सें कप्तान वरनेसकी प्रधानतासें एक सिश्रन कावुल भेज दी घी। रहसदूत विटकेविच सन् १८३७ ई०के अन्तनें कावुल पहुंचा। वर्नेस साहव उससे तीन सहीने पहले कावुल पहुंच चुके थे। प्रव्यचमें तो यह काबुल-सिश्रन च्यफगानस्थानसे वापार सखन्वी सन्विने लिये गई थी, किन्तु यथार्थमें इसका चाभिप्राय यह था, कि काबुलमें रूसकी प्रभाव-प्रतिपत्ति रोके। इससे कुछ पहले पञ्जावपति महाराज रणाजितसिंहने चापागानस्थानके पश्चिमीय भागपर चौर उसकी काम्सीर देशपर अधिकार कर लिया था। अङ्गरेजोंकी सिभान जब बाबुल पहुंची, तो चसीर दोस्त सुहत्सदने उ-सकी बड़ी खातिरहारी की। कारण, अभीएको आधा थी, कि अङ्गरेज इससे भिलकर हमें हमारा छिना हुया देश िषखोंसे वापस दिला देंगे। छाङ्गरेजोंसे सैती करनेके खयाल ्हीसे अशीर दोस्त सुहम्मदने रूसद्तके कावुल पहुं चनेपर भी उससे व्यववारोंतन मुलानात नहीं नी। इससे रूसदूत कुछ उदास भी हो गया।

किन्तु अमीरकी चान्तरिक चामा पूर्ण नहीं हुई। सङ्ग-रेज सिखोंको छेड़कार लड़ना समाड़ना नहीं चाहते छ। इसलिये उन्होंने सिखोंसे व्यफगानस्थानका देश वापस दिला-निका वाहा नहीं किया। इतना ही नहीं,—ग्रसीर होस्त सुइरमदने चाइरेजोंसे जब यह कहा, कि हम जब रूस चौर इपपर चढ़ाई करें। ऐसी दशामें का चाप हमें चन्त भ्रास्त्रकी सहायता देंगे चौर हमारे दुर्ग सुद्द कर देंगे ? चा कुरे नोंने इससे भी इनकार कर दिया। चा कुरे नोंका यह उत्तर पाकर द्यागेर होस्त मुहस्तदने रूसदूत विटकी-विचकी चोर ध्यान दिया। उसपर इतनौ दया भ्रतनगर, नौ, नि उननी पिछ्नी उदासी मिम्में खैनर वरनेम सन् १८३८ ई॰के व्यन्तपर्यन्त कावुल रहे। तालावाग उपरान्त उन्होंने भारत वापस चाकर भारत-सरकारको - पासकी चार दिया, कि अमीर पूर्ण रूपसे रूसके तरफदार, १इन इमपर विलायती सरकारने भारतके गवरनर जनरलको लिखा, कि दोक्त मुख्यमदको कावुल-सिंहासनपर वैटा रखना उचित गर्ही। जारण, वह हमारा विरोधी है। उनकी जगह वह चामौर वैठाना चाहिये, जो हमसे सिला रहे। प्रधम चफ्गान-युद्ध होनेका यही कारय घा।

कितने ही सङ्गरेगोंने टिट्स-सरकारका यह काम पसन्द नहीं किया। "कन्यार केम्पेन" नानी पुस्तकरें मेनर एस लिखते हैं,—"अमीरने कप्तान दरनेससे स्वपने दिलकी वातें स्पन्न साह कह सुनाईं। किन्तु वरनेसको राजनीतिक विध-

यपर वातचीत करनेका चिवकार नहीं दिया गया था। यसीरने यज्ञरेजोंकी साथ नवन्य स्यापन करनेमें याज्ञरेजोंसे सहायता लेनेने लिये यदास्का चेरा की। यह चेरा कर-नेके समय उत्त-दूनको संह नहीं लगाया। जब उतने देखा, कि लार्ड चायलखंड किसी तरह नहीं प्रतीगति, तो उसने चपनेनो रूखनी मोहमें डान दिया। विटनोविष्ने चुनीश्नो रुपये देने, चिरात दिला देने और रेखनित विंहते नातचीत वार्रवी बाग्रा दिलाई। बामीरकी इच्छासे उनने कलाएकी भाष्ट्र नात्यीत नी। नन्नारके पाष्ट्र चाँर ज्यक्षीर बाबुवां विच हो गई। प्राह्मनादोने व्यक्षीरको कावुल , महायता देनेकी प्रतिज्ञा की। इतकी कावासें कप्र-नावुल व्योर धुमारसदा सत्वन्व हो जानेसे भारत-बरकार च्यमगानस्य उसने इस विषयमें उचित कार धर्वाई करनेवा इफ यधार्थमें किया। उस समय लिवरल दत्त प्रधान था। इसारे प्रभाभीय जरनेल सेलेसन उस समयकी काश्रवाईपर तीन पाटाच कश्ते हैं। वह निहित हैं, कि लिवरेल इलकी उस ससयकी काररवाई ध्यान देने वोत्य वी। उनका कहना है,—

'जन लोगोंने उस प्रास्तवाको परच्युत करगेका सङ्घल्य किया, जिसने सोरजर्योको फीलाई हुई छाप्रान्ति स्वाकर देखनें प्रान्ति स्थापित को थो। उसकी जगह एक ऐका प्रास्तक जिस्ता करना चाहते थे, जो प्रान्तिके समय भी खफगानस्थानका प्राप्तन नहीं कर सका था। उसके खफगानस्थानसे चले छानेके उपरान्त वारकाई 'सरदारोने जब उसको फिर वापस बुलाया, तो उसने ऐसे ऐसे नियम करना चाहे, जिससे प्रसाखित हुचा, कि इतने वड़े तजब से भी वह न तो कुछ भूला चौर न चीख सना \* \* \* ।"

चङ्गरेजोंने काबुलपर चढ़ाई करनेसे पहले सन् १ प्रूप ई० के जून सहीनेसे रखितिसिंह चौर प्राह्मपुजासे एक मिस की। जिन्यपत्रपर सहाराज रखितिसिंह, प्राह्मपुजा चौर गवर- नर जगरल चाकलेख साहवने हस्ताचर किये। गैरङ्गे चफ्रानमें यह सिन्य इस प्रकार प्रकाश की गई है,—

- '(१) शाहशुना चपनी जोरने चौर चपने नातिनालोंकी चोरमें निम्बकी दोनो चोरके देशोंको छोड़ते है। उत्तपर निखनरपितका चिवार रहे। छोड़े हुए छानोंके नाम इस प्रकार हैं,—(क) काश्हीर प्रदेश, (ख) चटक, सान्नर, हनारा, केचल चौर चय्के कि कि (ग) यूगुफ नई, खटक, हभ्तनगर, सचनी चौर के हाटके नाच पेशावर जिला। इसमें खेवर दररा, वनीरछान, दौरेनानका, ज्ञानक चौर कालावाग शामिल हैं, (घ) छेराजात, (ङ) चय्ठन चौर उसके पानके इलाके; चौर (घ) सुलतान जिला। शाहशुना च्या इन जगहोंके किनी तरहका वास्ता न रखेंगे। इन जगहोंके मालिक सहारान हैं।
- (२) जो लोग खेंबर घाटोबी दूसरी चोर रहते हैं, वह घाटोबी इस चोर चाकर चोरी या जूट पाट न करने पांचेंग। होनो राज्योंका कोई वाकी हार यह रपये चजर करके एक राज्यों दूसरे राज्यमें चला जाविंगा, तो ग्राह भुजा चौर महाराज रगा जितसिंह होनो नरपित प्रख करते हैं, कि उन्हें एक दूसरेकों दें होंग। जो नहीं खेंबर दररेसे निवालकर

मतह न हों पानी पहुंचाती है, दोसें कोई नरेश उसकी न

- (३) चङ्गरेज सरकार चौर महाराजमें जो सन्ति हो चुकी है, उनके चगुनार कोई समुद्य दिना महाराजका परवाना लिये सतलजके बांये किनारेसे दाहने किनारे नहीं जा सकता। सिन्यनदके विषयमें भी, जो सतलजसे मिलता है, ऐका ही समस्ता चाहिये। कोई समुख्य दिना महाराजकी चाज्ञाके सिन्यनद पार न कर सकेगा।
- (8) सिन्दनद्वे दाइने किनारेके सिन्द ग्रीर शिकारपुरकी विख्यमें सहाराज जो उचित सम्भें गे, वरेंगे।
- (५) जय प्राह पुजा जन्मार खौर काबुलपर खपना कवणा कर लेंगे, तो सहाराजको प्रतिवर्ष निम्नलिखित चीजें दिया करेंगे, कजे सजाये सुन्दर घोड़े ५५; ईरानी तलवार खौर खझर ११; स्रेखें खौर ताजे सेवे; खड़ूर, खनार, सेव, ही इ वादास, किश्मिश्र खौर पिश्चता हैरके हिर; रङ्गवरङ्गे साटनके थान; चुगे; सम्दर; किमखान खौर सुनहरे रुपहले ईरानी कालीन एक सों।
- (६) पत-खबच्चारमें दोनो खोरसे वरादशैका वर्ताव किया जावेगा।
- ़ (७) सहाराजके देशके वापारी चफगानस्वानमें चौर चफगानस्वानके पञ्जावनें वेरोकटोक वापार किया करेंगे।
- (८) प्रतिवर्षे सहारान शाहशुनाने पास सिवभावते निन्नितिखित चीने भेना करेंगे;—दुशाने ५५; सनस्तने धान २५; दुपट्टे ११; किस्खानके धान ५; ख्यान ५; पगड़ी ५ चौर पेशावरके वारविरञ्ज ५५।

- (६) महाराजका कोई नौकर यह खारह हजार रमयेतकका माल खरीहने अफगानस्थान जावे वा शाहका नौकर स्तने ही रपयेका माल खरौहने यह पञ्जाव व्यावे, तो होनो चोरकी खरकारें ऐसे नौकरोंको खरौहनेमें सहायता हैंगी।
- (१०) जब दोनो खोरकी सैन्य एक जगह जमा होंगी, तो वहां गोवध न होने पावेगा।
- (११) प्राप्त यदि महाराजकी सैन्यसे सहायता लें, तो लूटका जो साल क्षिलेगा, उसमें आधा सहाराजकी सैन्यको देना होगा। यदि प्राप्त विना महाराजकी सैन्यकी सहायताके वारकजदयोंको लूटें, तो लूटका चोषा भाग च्यपने नौकरोंकी सार्पत महाराजके पास मेज दें।
  - (१२) दोनो चोरसे वरावर पत्र-व्यवच्चार छोता रहेगा।
- (१३) महाराजको यदि शाही वैन्यका प्रयोजन होगा, तो शाह जिसी वड़े छापसरकी छाधीनतासें सैन्य मेजनेका वादा करते हैं। इसी तरह सहाराज भी छापनी सुमलसान फौज किसी वड़े छापसरकी छाधीनतासें काबुल भेज देंगे। जब सहाराज पेशावर जाया करेंगे, तो शाह किसी शाहजादेको महाराजसे मिलनेके लिये मेना करेंगे। सहाराज शाहजादेके पहके छातुमार छमका छादर सनुकार करेंगे।
- (१४) एक मित चौर भतु दूसरेक भी मित चौर भतु
- (१५) महाराजने पांच हनार समलमान सिपाही शाहने माय रहेंगे। शाह खङ्गरेनोंनी सनाहरे उन विपाहियोंनो

जहां जरूरत होगी, रवाने करेंगे। जिस तारीखसे यह सिपाही शाहने पास जावेंगे, उसी तारीखसे शाह महाराजको हो लाख रुपये साल दरसाल हेंगे। जन महाराजको शाहकी फोजकी जरूरत होगी, तो महाराज भी शाहको इसी हिसा-वसे रुपये हेंगे। ज्युक्तरेज महाराज शाहके रुपये यहा कर-नेकी जमानत करते हैं।

(१६) ग्राह वादा करते हैं, कि वह सिन्वकी सालगुजारी सिन्वकी यसीरोंको छोड़ देते हैं। जब चिन्वके यसीर यङ्गरे- जोंकी वर्ताई हुई रक्तस यदा कर देंगे और सहाराजको पन्त्रह लाख रूपये दे चुकेंगे, तो सिन्य देग्रापर यसीरोंका कवजा हो जावेगा। इसपर भी यसीरों और सहाराजके वीचनें नियंकित पत्रयवहार और सेंट उपहारादिका खेना सिजवाना जारी रहेगा।

(१७) ग्राच ग्रुजा जफगानस्थानपर अधिकार करके भी हिरातपर आक्रमण न करेंगे।

(१८) प्राच्न प्राजा वादा करते हैं, कि वह विना या क्रिंगों और सिखोंकी सस्मितिके किसी ट्रसरी प्राक्तिके साथ किसी तरहका सम्बन्ध न करेंगे। जो बोई या क्रिंगों के या विद्यापर या क्रिंगा, उससे कड़ेंगे। तीनो सरकारें, यानी या क्रिंग-सरकार, सिख-सरकार और प्राच्च प्राजा इस सिख्यतके नियमोंको खीकार करती हैं। इस सिख्यतके या स्मार उसी दिनसे काम होगा, जिस दिनसे इसपर तीनो सरकारके हस्ताचर होंगे।"

सन् १८३८ ई॰ की १५वीं चुलाईको श्रिमचेमें तीनो नरपतियोंके इस्ताचर सन्धिपत्रपर हो गये।

चङ्गरेन महारान कावुलपर चढ़ाईके लिये तयार हर। पच्चे उन लोगोंने पञ्जावकी राच्से कावुलपर चढ़नेका दरादा किया। किन्तु महाराज रणजितसिंहने अपने देशसे चङ्गरेनी सैन्यनो जाने नहीं दिया। चन्तमें चङ्गरेनी सैन्य सिन्वकी खोरसे 'कावुलपर चढ़नेको तयार हुई। पहले चङ्गरेनोंने सिन्वने चयीरोंनी परास्त निया। चनन्तर सन् १८३८ ई॰ के सार्च सहीनेमें अङ्गरेजी फौजके २१ हजार सिपाची वोल्न दर्रेसे चप्रमानस्थानमें दाखिल इए। सर जानकान साहत इस सैन्यते प्रधान सेनापति घे। राहर्से वड़ी कठिनाइयां सिलीं, किन्तु वाघा नहीं। कन्वारके चाितम चौर चमीर दोक्त सुचन्तदके भाई कुचनित्त खां ईरान भाग गये। सन् १८३८ ई० के अपरेल सहीनेमें सङ्ग-रेनी फोनने इस भ्रहरपर कवना किया। भ्राह भुना च्यपने दादेवी समजिदमें चिंहासनपर वैठाया गया। २१वीं नुलाईनो सङ्गरेनी फीन गननी पत्तुं वी। सङ्गरेनी सैन्यने इङ्कानियरोंने ग्राहरपनाहना फाटन उड़ा दिया। चाड़रेनी सैन्य नगरमें घुस पड़ी। खासी सारनाटके उपरान्त नगरका पतन हुआ। दोस्त सुरुमदखां चपनी पौजकें पेर उखड़ते र्द्यकर काबुलसे भागकर हिन्दू कुण पार कर गया चौर ० वीं च्यास्तको प्राष्ट मुना राजधानो काइतमें दाखिल हुवा। चङ्ग-रेजोंने समभा, कि इतने हीनें सागड़ा सिट गया। सैन्यके प्रधान सेनापति बीन साइव भारत लीट व्याये। उनके साध चङ्गरेनी मैन्यका वहुत वड़ा भाग कावुलसे वापन चा गया। मिर्फ चाट इनार सिपाइियोंकी चङ्गरेनी फीन काबुलमें रह गई। इसके चितिरिक्त शाहशुनाके पास उसके ६ एनार सिपाची थे। मेकनाटन साइन चड़रेनोंका रानदूत होकर चौर बरनेस साइन उसका साथी वनकर काबुलमें रहा।

कोई दो बालतक चङ्गरेजों चौर शाहशुनाने सिलकर काबुलपर राज्य किया।

यह हुई शाहशुनाकी वात। चव चमीर दे स्तमुहम्मदका हाल सुनिये। नैरङ्ग अफगानमें लिखा है,—"जन गजनी फतह हो गया और अभीर दोक्त सहस्मदना लड़ना गजनीमें वड़ी लड़ाई लड़नेने उपरान्त कींद हो गया, तो साहमूजा काबुलकी खोर वज़। इधर खमीर दोस्तमुहन्नद खांको जन सालूस हुआ, कि धाह ग़ुआ कावुलके समीप था गया, तो उसने चुफगान सरहारींको चपने खेंभेमें बुलाया चौर चप्रना स्राध देनेके लिये सबसे कसमें लीं। सबने भ्रापय किया, कि जवतक भ्रारीरमें प्राया हैं, इस आपके वैरीसे लड़ेंगे। इसकी उपरान्त च्रतीरने प्रण निया, नि जनतक भाइकी पकड़ न लूं, या लड़ाईसें सारा न जाजं छीर खपने पुत्रको छुड़ा न लूं तलवार नियासमें न कर्ज्या! भाच शुजाकी छोर जन इस दृ प्रयका समाचार पहुंचा, तो उरासी छा गई। लोगोंने कानापूषी की, कि हैद्रखांने विना छाधिक सैन्यके गजनीमें घोर युद्ध किया घा। असीरके पास तो चैन्य है—उसकी भाई वेटे हैं। वह और भी भयङ्गर युद्ध करेगा। उचित है, कि जिन लोगोंने चमीरकी चोरसे युद्व करनेका प्रया निया है, ग्राह उन्हें अपने पास वुलावें। उनको रूपये देकर अपनी और सिला लें। वह लोग बुलाये गयें चौर

वह शाहते रुपये और जागीरे पाकर सभीरके विरुद्ध हो गये। शाह वहुत प्रसन हुया और समीरको सकेना समभा-वर तुरना हो बाबुलकी ओर रवाना हुआ। किन्तु एक खेरखाह नोकरने चप्तीरको स्तित कर दिया, कि यदि चाज-को रात चाप यहांसे चले न जाव गे, तो चाप मारे जावेंगे, वा पक्षड़ लिये जावेंगे। अभीरने चपने चक्रे छोनेपर वतुत दु:ख किया। यह भी खवाल किया, कि यहांसे यदि चला न जार्जगा, तो मारा जार्जगा और मेरे लड्केवाले पकड़ लिये जांव गे। इससे यही उचित है, कि व्यपने परिवारकी तिमी सुरचित जग्रह भेजवार में कहीं चला जार्ज! कहीं जाकर और ठहरकर देखूं, कि मेरे चहरमें का ददा है। उनने रापने लड़के सुहस्सद सक्तदर खांसे सलाह ली। यह स्थिर हुचा, कि सहस्मद खक्तवर खां परिवार खेकर वन्छ चला जावे। सभीर वामियानको रवाना हो। ऐसा ची लुगा। रातीरात सहस्मद चनवर वल्खकी छोर छौर चमोर वासियानकी चोर रवाना हुया। इधर नवेरे शाह शुना कानु तमें दाखिल हुआ। उसने सुना, कि चाशीर दोस्त सुरुपन इ वासियान चला गया। अमोरको तिरफ्तारीके लिये फागका एक दस्ता भेगा। किन्तु शास्त्री लग्नकरके एक स्थाद-सीने समीरते पड़ावमें जातर उनको खंगर ही, कि सापको पमङ्नेज तिथे फोन या रही है। याप छोशियार ४६ ! यह नमाचार पाते ही त्रमीर रात हीको चल खड़ा हुन्या। पात:जाल वन चड़ारेजी फीज पहुंची, तो उसरे व्यक्तीरजे पड़ाववर घोड़ोंकी लीद, बात चौर चृल्होंकी राख पड़ी

देखो। वानियान पहुंचनर अमीरने अपने सर्वान्योंको वेगाना पाया। 'चासीरने देखा, कि एक चौर सज्जन्वियोंने चांखे वदल तौं — टूमरी जोर प्राहकी फीज पीटा करती चली जा रही है, तो वंह वाभियानसे बान्दजकी खोर भागा। जब उस नगरके ससीप पहुंचा चौर वहांकी हासिसको साल्म हुचा, तो उसने यापने चामसरोंको साथ बेकर याधीरका खागत किया खोर उसे सानसंखनके साय श्रह ५ में वे गया। एक सने मनाये सकानमें टहराया। शत दिन चालीरकी सेवा करने लगा। उसकी भ्रानके जनुसार दावत करता रहा। उसकी धीरन देता चौर बहानुपूर्ति प्रकाश करता रहा। उसने एक रात च्यभीर दोन्त तुहस्सद्से पूछा, कि चापके पास किजलवाशों र्चार अफगानोंको बहुत बड़ी फोंच घो। फिर क्या कारण है, नि चाप व्यक्तेले निकल वाये चौर चपने कुट्ग्व तथा देशसे जुदा हुए ? चयीरने , एक ठ छी सांस खोंची चौर कहा, कि आई! मैं क्या कत्तूं, कि इन दिनों सुभापर क्या बीतौ। पहले यह हुआ, कि शाह शुनाने कन्धार और कावुल विनय करनेके इशादेसे भोलग दररा तय किया। कुचनदिल खां कन्यारका हा किस था। उसने काकड़ तथा कितने ही किलों-के चाकि शोंकी पूटकी वदीजत अपनेको लड़ने लायक न ससभा। इस्लिये वह सामकर इरान चला गया। भाहने कन्धार लिया फिर सुचन्मद चैदर खांसे लड़कर गजनीपर कवजा किया। फिर का बुलपर चढ़ाई की। मैंने अपने ल्शकरको साघ खेकर कां बुल प्रहरके वाहर डेरा डाला। दो तीन दिन न बीते होंगे, कि मेरे साधियोंने शपधपूर्वक किये हुए प्रणको तीड़-

कर मेरा साथ छोड़ दिया। धनकी लालचसे शाहसे भिल गये। जब मैं अबेला रह गया, तो अपने जुटुनको व्यक्तवर खांके साथ वलख भेज दिया! मेरा इरादा था, कि कुछ दिन वासियान चौर कानुकके पड़ोसमें टहरूं। पर दो तीन दिन भी न बीते थे, कि शाहकी फौन या पहुंची। में एक, शास्त्रे सिपासी स्रेनेक। इसित्रे में वसांसे कन्दन चला घाया। चागे देखें, कि चहर नौनसा तमाशा दिखाता हैं। कन्दजने हाकिसने यह सुनकर चभीरको ढाढ़स दी। उसने यह भी कहा, कि मैं फीन तयार कराज गा और कावुलपर चाक्रक्रम करूंगा। कावुल जीतकर चापको चापके खिंहासनपर वैटा टूंगा। स्रमीर उसकी वातींसे प्रसन्न हुट्या। कन्दनमें रहने लगा । णाचपानानो जन खनर सिली, कि स्रमीर कन्दनमें है,तो वान्दजने चाविसने नाम एक पत लिखा। पत्रमें लिखा घा, कि यदि चाप चसीरकी पकड़कर मेरे पान भेज होंगे, ती में चापने साथ चक्का सल्का करूंगा चौर चापनी धन दौलत द्रंगा। पर यदि चाप सेरी वात न मानेंगे, तो में जबरदस्त फोंज ्भेजकर यापका देश नष्ट अष्ट कर दूरा। कन्दजके हाकिसने इस चिट्टीका कोई खयाल नहीं किया। जो दूत पत्र खेकर गया घा, उसको इनाम दिया चौर चिट्ठीके जवावसे यह लिख दिया, कि मुक्तमें चयमीरको पक्तड़नेकी प्रस्ति नहीं है। जब दूत विदा छोने लगा, तो छाकिस कन्दवने उससे कहा, कि मैंने चिट्ठीमें भी लिख दिया है चौर तुम जुनानी भी शास्मे यही कह देना। उन तारीखने हाकिस चमीरकी सेवा चिवक यत चौर उसारके माघ करने लगा !

"অাীং दोक्त पुरुष्मद बुखारे न जाता। किन्तु जव प्राप्त बुखाराने उसकी बुलाया, तो वह वहां गया। इसका उत्तान्त इस प्रकार है, कि शाह बुखाराको साल्य हुचा, कि शाह शुजाके डरसे यक्षीर दोला सुहम्मद खां कन्दज चला व्याया है। इसपर उसरे यपना एक टूत कन्दन भेजा। उसकी सारमत चन्नीर दोस्त सुहन्मदको कहला भेजा, कि चापकी विपितिका हाल सुनवर सुनो वड़ा दु:ख हुचा। में वहुत दिनोंसे छापका दर्शन करना चाहता हूं। वहुत दिनोंसे चापका नाम चौर वीरताका हाल सुनता हूं; च्यभीर शाइ बुखाराका पत परकार चौर पैगास सनकर बुखारे चला। राच्नें दो तीन दिनोंतन वलद सें टहरा। चपने परिवारसे भिला। सुचम्मद अवावर खां अपने वर्ड वेटेको साथ चेकर पांच नौ सवारोंके साथ वलखसे बुखारेकी छोर रवाना च्या। यञ्जिले तय करके जव बुखारा नगरके ससीप पहुंचा, तो शाहकी याज्ञासे शाही यापसरोंने उसका खागत किया। ग्रमनर सति प्रिष्ठापूर्वेन ग्रमीर ग्रीर उनके लड्केको शाह बुखाराके पास वे गये। स्रसीरने यथानियस भेंट नारनेके उपरान्त शाहको आशीर्वीर दिया। अभीरने शास्त्री और शास्त्रे यमीरकी प्रशंचा की। शास्त्रे समीरको स्र ची विजयत योर कितनी ही वहुम्स्य ची नें दीं। शाहने कहा, कि आप कुछ दिनीतक यहाँ खारास करें। मैं जापकी सहायताके लिये जपने मिन्त्रयोंसे सलाह लूंगा स्रोर तुरकोंकी फौज स्रापके सम करके काबुल पिर स्रापकी दिलवाकंगा। बुखारेसे तीन कोसके च्यन्तरपर एक किला

धा। ग्राह बुखाराने चमीरको उमीमें उतारा। चमीरके चारा-मके लिये किलेमें रमद भर दो गई। अमोरने यह कायदा रखा घा, जि सप्ताह में एकवार अपने पुत्र सरदार मुहम्मद अजनर खां ने साथ शाह बुखारा ने दरवार जाता था। एक दिन दरवार-में प्राह बुखाराने दरवारियोंने सामने नहा, नि प्राह प्रनाने च्यमीरको गृहविद्यीन करके काबुलसे निकाल दिया है। वह चकेला काबुलसे वामियान चौर वामियानसे कन्दन चाया। पिर यह बीर यहां पहुंचा। इसकी सहायता करना चाहिये। मिलयोंने कहा, कि ऐना करनेसे यश और कीर्िं चवच्य ही मिलेगी, निन्तु नानुननी चारो चोर चौर नोह-स्थानमें इतनी वरफ पड़ी है, कि राच वन्द ची गई है। फौजका जाना कठिंग है। जब वरफ पिघलेगी, उस समय ग्रमीरकी सहायता की जा सकती है। अभीरने इस वातको वहाना समसा गोर कहा, कि तुरवोंको जाति कायर है। पोक्तीन चौर दुशालोंने होते हुए भी नरफसे डरती है। जान पड़ता है, कि इन लोगोंने अपने दिशासे वाहर कभी पैर नहीं रखा। खियोंकी भी व्यपेचा चिधक प्ररीरपालनमें रत रहते हैं। इनसे बहादुरीकी न्याप्रा नहीं की जा मकती। प्राच बुखा-राको इन नातोंसे वहुत दु:ख हुचा चौर उसने चमीरको गनी छत की, कि व्यमीर तुन्हारी बुद्धि टिकाने नहीं है। इसी-लिये तुम ऐसी वातें मेरी जाति चौर मेरे मैं चक्रे वारेमें कहते छो। तुमको पर्मणाहाका विचार'नहीं। बमीरके माघ माघ उनके एव सुहम्मद अववर खांने भी ऐसी ही वाते कहना णुरू कीं। चन्तमें दोक्त सुष्टम्मद खां बहुत क्रेड हुचा। कहा, कि अव मुभी वुखारेका दानापानी हराम है। यह कहकर अमीर उठा। भाह बुखाराके समभाने बुकानेका खयाल नहीं किया। जिस किलेमें ठहरा था, वहांसे अपने साथियोंसहित चल खड़ा हुआ। इधर भाह बुखाराको खयाल हुआ, कि मैं आश्रयदाता था और अमीर आश्रित। मुभासे असन्तुर होकर उसका चला जाना अच्छा नहीं। उसकी राहसे वापस बुलाना चाहिये।

"इस विचारते उसने व्यपने सईद नासन पहलवानको पांच सो सवारोंने साथ ग्रमीरको वापस लानेने लिये भेना। ग्रमीरने सईद और सवारोंको देखकर अनुसान किया, कि शाह बुखाराने यह भौज सेरे पक्तड़नेके लिये भेजी है। यह भी अनुमान किया कि, मेरी दरवारकी वातोंसे असन्तुष्ट होकर शाह सुमाको केंद्र करना चाहता है। पिता पुत्र इसी विचारमें थे, कि सईद पहुंच गया और कहा, कि अभीर! उत्तर जा, कहां जाता है। वार्शाहने तुभी बुलाया है। तुभी सेरे साथ बुखारे चलना पड़ेगा। अभीरने जवाव दिया, कि अब मैं शाह वुखारापर विश्वास नहीं करता याँ १ में बुखारे न जार्जगा। न मैं उसका गुलास हूं, न नौकर और न प्रजा । सईदने खसीरसे चत्रोध किया और उसकी कमरमें हाथ डालकर चपनी चोर खींचा। जन्तमें दोनो चोरसे तलवारें निकल पड़ीं चौर मार काट चई।

"कहत हैं, कि इस लड़ाईमें कोई दो सो तुर्क हताहत हुए। च्यमीरके भी ज़ुक्क चादमी मारे गये। ख्यमीरका घोड़ा घायल हुआ। सहस्मद खक्कर खां जखसी होकर घोड़ेसे गिर

पड़ा और वेहोश हो गया। घोड़े के घायल हो जानेसे अमीर एक नगह उहर गया। इसी समय बुखारेके सवारोंने समीरको घर लिया चौर इसी दशामें उसको बुखारे ले गये। सईदने चमीर चौर उसके वेटेको शाह बुखाराके सामने पेश किया। माय साघ दोनोक भौर्य वीर्यकी प्रशंसा की। कहा, कि चमीर दोक्त सुहम्मद खां चौर सरदार सुहम्मद खांकासा कोई चफ्राान वहादुर नहीं देखा। यह दोनो जिसपर तलवार मारते, उसने दो ट्नाड़े होते थे। चमीरने एक भावेमें दो मवारों को छेदकर जीनसे उठा लिया था। यही वात उसके लंड्ने सुहम्मद अनवर खांने नी। मैं नहीं नह सकता कि यहं मनुष्य हैं, ना दैता। युद्धके समय यह सपनी जान ल्यावत समभा रहे थे। समीरका घोड़ा यदि घायल न हो जाता, तो ग्रमीर कदापि पकड़ा न जाता। भाइ वुखाराने ग्रमीरके पराक्रमका हाल सुनकर ग्रपने दिलमें कहा, कि रेसे वहादुरों को मारना वा केंद। करना शाहाना शानके खिलाफ है। "शास्त्रे उनका चपराध चमा किया। उनके घावकी द्वा

शासन उनका अपराध चिमा किया। उनके धावका देवा कराई। जब मरदार महम्मद खांके भी जखम अच्छे हो चुके, तो अभीर दोक्त महम्मदने शाहसे कहा, कि अब आप मुर्भ याज्ञा दीजिये। बल्ख जाकर अपने बाल वचोंसे मिलूं। शाह बुखाराने कहा, कि मैंने आपको इनलिये बुलाया था, कि आपको महायता करके आपको फिर काबुलके सिंहासनपर वैटा टूं। किन्तु आपको कटोर वातोंसे कुल तुर्क दु:खी हो गये हैं। आपके मंद्रके माथ लड़नेसे वह और भी असन्तुर हो गये हैं। इसलिये यहां आपका टहरना उचित नहीं।

चाप जिस तरफ जाना चाहते हैं, जाइये। भगवान चापकें सहाय होंगे। फिर कहा, कि चाप्ररिक्षयों वेलियां, दो घोड़े चौर साज सामान चामीर चौर उनके पुतकों दे दिये जावें। प्राहने चामीरको राहदारीका परवाना देकर विदा किया।

"यमीर दोक्त सुचम्मद खां चक्तवर खांके साथ वुखारेसे कन्दन वापस चाया। वर्हां चपना जुटुम्ब देखकर वहुत प्रसन्न चुचा। क्षक् दिनोंत्न वहीं ठहरा। फिर एक दिन उसके सनमें चाया, कि चपने परिवारको क़िसी सुरचित जगह भेज देना चाहिये। कुश उसको सुरचित जान पड़ा। चमीर वहांने हानिसपर विखास नरता था। चमीरने चपने भाई जव्चार खांने साथ च्यपना परिवार क्रुण भेजा। जव्चार खां जन तीन या चार मिझल पहुंचा, तो उसने ग्राष्ट भुजाको चिट्ठी लिखी, कि यदि आप मुक्ते रुपये और जागीर दें, तो मैं ध्यभीरका परिवार कुग्र न वे जाकर ग्रापके पास लाऊ। यह चिट्टी पाते ही भाह भुनाने अपना एक विश्वस्त कर्मनचारी जव्यारके पास भेजा। जव्यारको कच्चाया, कि तुम भीष्र ही दोक्त मुहम्मदने कुटुम्मिहित कावुल चले चाचो। मैं तुमको इतना धन टूंगा, जितना तुमने कभी खप्नमें भी देखा न होगा। स्रमीरने जब्बारके पास स्रपने कर्माचारीकी मारफत वहुतसी अभरिषयां भेज दीं। जब्बार खां अभरिषयां पाकर वहुत सन्तुष्ट हुचा चौर चन्तमें चमीरके परिवारसहित कावुल पहुंचा।

"इधर ग्रमीर ग्रपना परिवार कन्दजसे भेजकर निश्चिन्त हो गया। वह सेर ग्रोर श्रिकारमें लगा। एक दिन एक

भनु अने च मीरको खबर दी, कि चाप तो चैन कर रहे हैं, किन्तु व्यापके भाई जञारने काये हो लालपते व्यापका परिवार कावुन पहुंचा दिया। यह सुनकर स्त्रीर बहुत घनराया। जन घनराच्चट कम चूई, तो परने वासे चहायता पानेकी पार्घना करने लगा। इस घटनासे वह इतना विक्रल चुत्रा, कि एक दिन वमधर सारकर चात्सहत्या करनेपर उदात च्या। ऐसे ही समय बन्दनका हाकिस वहां या गवा। उसने समीरका द्वाध पकड़ लिया सार समकाया, कि चपण्या, चक्ही नहीं। सरना ही है तो सन्तुख समरमें मिरिये। यदि जीत गये तो च का है, सारे गये तो श्रहादत . पाइयेगा। मेरे पाम जो खजाना है, उसे व्यापको देता हुं। सेरी फोन वापनी फोन समिभावे। जुङ् दिन घोरन घरिये। में सुप्रसिद्ध वीरों व्यार पञ्चलवानाको सकत करके व्यापके साध किये देता हूं। चाकि मने व्यवनी वात पूरी की। जब कुल र्फं। ज अभीरके पास जमा हो गई, तब वह वान्द जसे का बुलकी चौर चला। युतेवानियानमें पत्तुं चकर पड़ाव किया। फीनमें प्रत्ये क नातिके किपाहियोंपर उसी नातिका उपकार नियुक्त विया। कुछ फीन दाइने रखी, कुछ बांगे। बीचमें माप चुत्रा। कर दिया, कि लड़नेके समय इसी कायदेसे युद्ध करना छोगा। उधर शाह शुजाने चमीरके चानेका नसाचार पानर एक फाँच सुकाविवेके लिये भेनी। पांच यङ्गरेन व्यप-मरींकी अधीनतामें कोई वीम एनार मिपाछी बुते-वामिपानकी चीर रवाना हुए। जब यस फीज व्यक्षीरकी फोनर्क स्मीप पहुंची, तो सरहारोंने सलाह नार्क व्यभीरके

पास एक सरहार भेना और कहनाया, कि आंप उद्यां ही अपनी नान देना और भाही फीनसे सामना करना चाहते हैं। आप जङ्गल जङ्गल पहाड़ पहाड़ भटकते फिरते हैं। उचित तो यह था, कि आप भाहकी सेवामें चन्ने आते!। भाह आपको भरण देंगे और आपका देश आपको लोटा देंगे। सरहारकी यह वात सुनकर अभीरकी बहुत क्रीध आया। उसने सरहारसे कहा, कि यह वादभाह अन्यायी और अत्याचारों है। वंह इस योग्य नहीं, कि मैं उसकी सेवा स्वीकार कर्छ। काटन साहबसे कह देना, कि कल मैं युद्ध कर्छगा। अब कभी ऐसा सन्देसा मुक्ते न भेना नावे।

"दूसरे दिन स्रमीर तुरकी फीन वेकर स्राहरेनी फीनकी मासने चाया। चङ्गरेजोंकी शिचित सैन्यकी गोली गोलोंके सामने चामीरके रङ्गस्ट सिपाची भागे। चामीरका पड़ाव ल्ट गथा। इस पराजयसे चामीर बहुत दु:खी हुचा। रातिके समय भगवानसे प्रार्थना करने चौर रोने लगा। चामीरके रोनेकी चावाज सुनकर 'तुरकी चामसर चामीरके पास चाये। कहा हम लोगोंने पहले चड़रेनोंके युद्ध करनेका **ए**ङ देखा नहीं था। इसीलिये गोली गोवोंने सामने उच्चर नहीं सके। दूसरी लड़ाईसें इस लोग जीतेंगे सौर वन पड़ेगा, तो खङ्गरेनी फीनका एक भी खादमी जीता न छोड़ेंगे। इसके उपरान्त सवने व्यमीरके सामने भ्रपथपूर्वक प्रण किया, कि जनतक इमारे भ्रारीरमें प्राय हैं इम युद्व करेंगे। इस प्रमासे व्यमीरके निर्द्धल हृदयमें बलका सचार हुचा। उसने व्यपनी फीज फिरसे दुरुस्त की खौर युद्धखनें आ डंटा।

"दूसरीं लड़ाईमें अङ्गरेजी फीजने वड़ी चेटा की। खूव गोली गोले वरसाये। किन्तु चमीरकी सैन्य चमिट्टिकी परवा न करके बागे वड़ी चौर चङ्गरेकी सैनासे भिड़ गई। घोर युद्व चुचा। काटन साइवकी फीजके चाधे चाइमी मारे गये। युद्ध देखनेवालोंका वयान है, कि व्यसीरकी फौजके सिपाची निसपर तलवारका भरपूर चाय मारते, उसके ककड़ी-केंसे हो दुक्क डे करते। चन्तमें चङ्करेनी फीनके पैर उखड़े। वह भागकर एक पहाड़पर चढ़ गई। खमीर दोस्त सुचम्मद खां इस युद्धमें वच्चत यक गया था। वच अक्ररेकी फौजका पीक्षा नहीं कर सका। उसने दूसरे प्रहाड़पर चढ़कर दम लिया। दोनो चोरको फोन एक सप्ताइतक सुक्ताती रही। मिर्फ गण्तो विपाहियों में छोटी मोटी बड़ाइयां हो नाया करती धीं। उधर चमीर यह सोच रहा घा, कि या तो लड़ते लड़ते मारा जार या कावुल पहुंचकर भार शुजासे सपना वदला लूं चौर चपना परिवार कैंद्स छड़ाऊं। इसके उप-रान्त किसी ऐसो जगन्न चला जाऊं, कि फिर मेरा छाल किसीको मालूम न हो। चमीर न तो गोचेसे डरता था छौर न गोलियोंसे। वह चपनी जान हथेलीपर रखे हुवा था।

एक पचने उपरान्त चङ्गरेनी प्रोंन पहाड़ि उत्तरकर मैदानमें चाई। फौनने चफ्सरने चमीरको कच्ना भेना, कि या तो चाप उत्तरकर युद्ध करें, चन्यथा मैं चापपर चाक्रमण करूंगा। चमीरने नवान दिया, कि कल में युद्धमें प्रवृत्त हूंगा। दूसरे दिन दोनो फौनोंका सामना हुचा। एक चोरसे गोंचे गोलियां चलती घीं,—दूसरी चोरसे सनार चौर

पैंदल सिर्फ तलवारे खींचकर धावा मारते हुए चाक-मण करते थे। यमीरके सवारोने यङ्गरेनीके तोपखानेपर चाजमग्र जिया। तोपखानेने गोले सार सारकर चार्त हुए। सवार उड़ाना चारम्भ विषये। चाधिकांश सवार उड़ गये चानतमें जो वचे, वह तीपखानेतक पहुंचे। उन लोगोंन वह पहंचते ही तोपखानेके सिपाहियोंके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये। इसकी उपरान्त वही सवार याङ्गरेनोंकी शिचित सैन्यपर टुट पड़े! चङ्गरेजी वैच सङ्गोनों चौर तपचोंसे सवारोंको सारने लगी। इसी व्यवसरमें व्यभीर को सें चने व्यक्तरेजी फाजपर पीक्टि चार चागेसे चाक्रमण किया। उस समय चाङ्गरेकी पाँक वचुत चिन्तित चुई। फोजने छपने खजानेके कोई पैंतीस लाख रुपये नदीमें फोंन दिये और वह भागवर एक पर तपर च गई। अधीरकी फोजने अङ्गरेजी फीजका पड़ाव लूट लिया। अभीर भी दूसरे पहाड़पर चला गया और अपने घायलोंकी खौषधि करने लगा।

"अव अभीरने दृढ़ सङ्कल्प किया, कि मैं का उलगर अवध्य ही आक्रमण करूं गा। इधर अङ्गरेजी सैन्यके सेनापित वहुत चिन्तित थे। उन्होंने राक्षिके समय कप्तान वाकरको उस अङ्गरेजी फोजमें भेजा, जो युद्धस्थल और का बुलके थीचमें पड़ी यी। यह जुमकी फोज थी। कप्तान वाकरने कुमकी सेन्यके सेनापितिसे जाकर कहा, कि जो सैन्य अमीरसे लड़ रही है, वह अभी मारी जा चुकी है। जो बची है, घायल पड़ी हुई है। हम लोग अपना खजाना पानीमें डाल चुके हैं। अमीर मनुष्य नहीं, वरच है ख जान पड़ता है। गोला गोलीकी युखमें वेयन

इक वुस जाता है। यही दशा उसके तुरकी सिंपाहियों की है। लड़ ईके समय वह ज्यपनी दाढ़ियां संहमें दवा लेते हैं। जोर तलवारें खींचकर हसारी फीजपर जा टूटते हैं। घोर यह करते हैं। हम लोगोंने दो सप्ताहतक यह किया। तोप वन्दूकसे खूव काम लिया। पर लड़ाईमें ज्यमीर हीका पहा भारी एहा। प्रत्येक वार उसने हमारे सिंपाहियों ज्यौर ज्यफ-सरोंको मारा। ज्यव हम सिंपाहियोंका छोटासा मुण्ड लिये दो पहाड़ोंके वीचमें पड़े हुए हैं। उन्होंने सभी ज्यापके पास भेवा है। ज्याप शीव ही ज्यमकी फीज लेकर चिलये। व चिलयेगा, तो हमारी घोड़ीसी फीज मारी जायगी। कप्तान वाकरकी वात सुनकर कुमकी सैन्यके सेनापतिको चिन्ता हुई। उसने इस घटनाका समाचार कावल भेजा।

"इधर अमीरने अपनी छोटीसी फोल और नाममातक खला नेपर निगाइ की। खयाल किया, कि इस दशासे मैं कावुल कीसे पहुंच सक्तां। किन्तु वह अपनी जिन्दगीसे हाथ घो चुका घा। इस लिये सिक दो हनार सवार लेकर कावुलकी और रवाना हो गया। राहमें उसको यशद नामे नगर मिला। मयद मसिलदी नगरका हाकिम घा। वह अगवानी करके अमीरको अपने किलेमें ले गया। वहां अमीरकी दावतें कीं। हाकिमको इठसे अमीर कुछ दिनोंतक किलेमें रहा। सेनापित काटन साहवको जब यह हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने सयद मसिलदीके पास अपना एक दूत भेजा। दूतकी मारफत नयदको कहलाया, कि अमीरको गिरफ्तार करके मेरे पान भेन दो। भेन दोगे तो पारितोधिक पाओगे, न भेनोगे,

तो आफतमें फंसोगे। संयद ससजिदीने दूतको जवाव दिया, कि साहबकी इस वातका जवाव मैं तलवार खौर खञ्जरसे देना चाहता हूं। ेटूत यह सुनकर चला गया। टूसरे दिन च्यमीर दे स्त मुहम्मद चौर सय्यद मस्जिदी तुरकी फौज लेकर काट-नकी फौजके सामने पहुंचे। सामने पहुंचते ही नियमासुसार च्यमीरकी फोजने वार्शाही फोजपर चाक्रसण किया। दोनो चोरं सङ्गीनं तलवारं चलने लगीं। कहीं कहीं सिपाही इतने भिड़ गये, कि चापसमें कुण्ती होने लगी। एकको 'ट्रसरेकी खवर नहीं घी। यह नहीं साल्य, कि काटन साहव कहां सारे गये। रेट साहवं गुप्त हो गये। अङ्गरेजी सैन्यके क्षल सिपाची चताचत चुंग। अमीरने अङ्गरेजी फीजका क्षल साज सामान लूट लिया। इसके वाद अंभीर स्याद मस-जिदीने साथ अपने हरेपर वापस आया। जन सेनापति सीलको यह हाल सालूम हुआ, तो वह खर्य अपनी फौज वेकर सभी-रसे लड़ने और अपनी फौजकी सहायता करनेके लिये चला! राहमें उसको अपनी फीजके परास्त होने खौर दो खड़रेज च्यमसरोंके सारे जानेका हाल मालूम हुया। इस समाचारसे उसे बहुत दुःख हुया। लारेंस साहव हिन्दू कुग्र पर्वतपर च्रपनी फोज लिये पड़ा था। सीलने उसको सैन्यसिहत च्रपने पास बुला लिया। अङ्गरेजो फीजमें वहुत सिपाही हो गये। इस फौजने चागे वर्कर यशह किलेको घेर लिया। किलेपर इतने गोले वरसाये, कि किलेके बुने चादि टूट गये। यह देख-कर ग्रमीर ग्रीर सयद मसजिदी चिन्तित हुए। उनको भय चुत्रा, कि किसी समय अङ्गरेजी फीज किलेमें घुस व्यावेगी।

"एक दिन चमीर चौर सयद मसजिदीने किखेका खजाना चपने साध लिया चौर वाकी सामान भूंक दिया। इसके उपरान्त वह अपनी पौनके साथ किलेके वाहर निकले और अड़रेजी में जिसे लड़ भिड़्तर निवल गये। एक पद्दाड़पर चएकर इस -लिया। रातिके समय युद्ध नहीं हुआ। खङ्गरेकी फीकने वग्रह नगरमें चाग लगाकर उसको भस कर दिया । प्रातःकाल सथाद सर्वनिदी पर्वतपरसे उतरा और गण्ती सिपान्तियों को सारवार सीलकी सैन्यपर आक्रसण वारनेके लिये वड़ा। विन्तु कर न सका। कारण, सीलको स्यादके यानेका समाचार पहुले ही मिल चुका था। उसने तोषें लगवा दी धीं चौर एक विलासा वनवा लिया था। इसके उपरान्त फिर यह न साल्स हुया, कि नयद संस्विदीका का हुया। वह सारा गया वा किसी जोर चला गया। प्रात:काल जंमीर भी पहाड्से उतरा चौर चङ्गरेनोंकी फौजसे लड़कर फिर पद्दाड़पर चढ़ गया। एक संप्राइतक चासीर इसी प्रकार लड़ता रहा। किन्तु राकिके चाक्रमणके डरसे एक जगह नहीं उहरता था। एक पर्वतसे टूसरेपर चला जाता था। इधर चङ्गरेजी फौंज रातिके चाक-भगते डरतो घी। उनका चिधकांश रातभर कमर करे तयार रहता था। जब अभीरने देखा, कि उसके सिपाही इस तरह लड़ते लड़ते घन गये हैं, तो वह छपने सिपाहियोंनो खेकर चाली हिसार नामे निलेमें पहुंचा। चाली हिमारने हानिसने प्रत्यचनें यमीरका वहत नन्मान किया। चमीरकी जियाफत की-पुछ मामान नगर किये और दिनशत गोवारोंकी तरह घमीरके पास रहने लगा। किन्तु उसका यह सब काम

नक्ती था। वह असीरसे प्रायं कहता था, कि यह दुर्ग वहुत सुदृष्ट है। आप किसी तरहकी चिन्ता न करें। नि-चिन्त होकर यहां रहें। आपका वेरी यदि यहां आवेगा, तो में अपनी सैन्यसे उसका सासना करूंगा। किन्तु असीर दोक्त सुहस्सदने उसकी वातोंसे उसको ताड़ लिया था। वह उसपर विश्वास गहीं करता था और वहुत सावधानीके साथ रहता था।

"अमीरकी यहांकी स्थितिका हाल भी सेनापतिको मालूम चुया। यह भी मालूम चुया, कि यसीर वहां लड़नेका सासान एकत कर रहा है। सामान एकत करते ही वह काबुलपर चढ़ाई करेगा। सेनापतिने खयाल किया, कि चासीर यदि काबुलपर चढ़ गया, तो पच्छे वच पाच प्राजाको मार डावेगा। इसके उपरान्त काबुलमें छाग लगाकर उसे भसा कर देगा। यह सोचकर उसने हए सङ्कल्प किया, कि चासीरको कावुल न जाने ट्रंगा। उसने वच्चतसे सिपाची चौर तोपें एकत कीं। इसके उपरान्त वह चाली हिसार पहुंचा चौर उसने किला घर लिया। चासीरने किलेपरसे देखा, कि वहत वड़ी मौज किला घेरे पड़ी है। इसपर वह अपनी सुट्टी भर फौज खेकर क्षित्रेसे निकल चाया चौर चाक्तरेजी फीजपर टूट पड़ा। घमजान युद्ध करनेके उपरान्त फिर किलेमें वापस गया। इधर खड़रेन सेनापतिने क्विकी गिर्द मीरचे वना दिये चौर कोई सात दिनोंतक किलेपर गीलोंकी वृष्टि की। इसका कोई फल । नहीं हुया। यन्तमें यमीर किलेमें विराधिरा घवराया। उसकी रसद भी घट गई थी चौर लाग्रोंके सड़-

नेस निलेमें बहुत बद्बू फैल गई थो। एक रात उसने क्रिवेमें चाग लगा दी चौर चपनी फौनके साथ चङ्गरेनी मीज चीरता पाइता घरूर किलेकी चौर चला। इस किलेके चानिमने भी ग्रमीरका खागत किया, किन्तु खच्च दृद्यसे नहीं। यभीरने किलेमें पहुं कर अपने घोड़े चरागाहोंमें चरने चौर मोटे होनेको छोड़ दिये। चाप सैन्यसहित दम खेने न्ना। इथर किलेके द्यावान हाकिसने सेनापति सील साह-नको समाचार दिया, कि न्यमीर मेरे किलेमें उतरा है। चाप भी घ ही चावें। किला घर खें। किले के फाटककी ताली मेरे पास है। मैं दार खोल ट्रंगा। ग्रमीरको इस घटनाकी खबर न मिली। एक दिन चबेरे चामीरका एक सिपाछो किलेसे वाहर निकला। उसने चङ्गरेनी फौनको किला घरे पाया। वह उलटे पैर लौटकर जमीरके पास गया। उसने उन्हें जगाकर अङ्गरेजी फीनके आनेकी खबर दी। ग्रमीर तुरना ही किवेकी दीवारपर ग्राया। उनने चपनी चांखों चङ्गरेनी फीन देखी। यह देखनर चपने सिपाचिथों को नमर कसने चौर कि चेके चाकिमसे कि चेके माटककी ताली वे विनेक लिये कहा। इस १ रगावान र्ह्माक्तम व्यमीरके पास व्याया। कप्टने लगा, कि मै हैरान हूं, कि खापने यहां चानेकी खबर किसने चङ्गरेजी फौजको दी। चामा दीनिये, तो मै निवेना फाटन खोलनर वाहर जाज चौर चङ्गरेजी फ़ौनका चाल सालूम करूं। चमीर चार्कि-मका चेछरा देखते ही उनकी दगानानी कमक गया। कहा, वर्माग्र ! तूने ही यद सव किया है। मैं तेरा में इमाग था

खोर तूने मेरे मरवा डालनेकी फिक्र की। तूने जैसा किया, ज्यव उसका फल चख! यह कहकर तलवारसे उसका सिर काट 'डाला। फिर उसके घरमें घुसकर उसके घराने में किसीकी भी जीता न छोड़ा। इसके उपरान्त अपनी फोन चेकर किलेके फाटकपर आया खोर दरवाना खलवाकर खड़रेनी फोनपर आक्रसण किया। अभीर नान हथेलीपर लिये गोला गोलीकी टिएसे होता हुआ साफ निकल गया और एक पहाड़पर पहुंच गया। दी सप्ताहतक प्रहाड़पर टहरा रहा। वहां पहाड़ी जवानोंकी एक फोन तथार की।

"इधर चाङ्गरेज-सेनापतिको जव चामीरका पता लगा, तो ग्रापना दलवल लेकार चासीरके सामने पहुंच गया। चासीर भी सेनापतिको देखकर पहाड़से उतरा। युद्ध चारम हुचा। यह युद्ध प्रातः नालसे चेनर सन्धापर्यन्त हुआ। युद्धस्यल लाग़ोंसे भर गया। चन्तमें दोनी मौनें चलग हुईं चौर अपने अपने पड़ावपर लौट गईं। दूसरे दिन असीर फिर पहाड्से उतरा और अङ्गरेजी फौजसे लड़कर पहाड़पर वापस चला गया। झुछ दिनोतक ऐसा ही हुत्या। दिनको युद्ध होता और रातको दोनो फोनें चलग हो नातीं। सेनापति सील इस युद्धसे वच्चत हैरानो चुद्या । कारण, उसकी फीज रातको खाराम नहीं कर सकती थी। दिनको लड़ने हीसे पुरसत नहीं पाती थी। वह खर्यं हर घड़ी कमर कसे रहता था। न सुसलमानों-द्री बार्सोको कपन और कंत्र मिलती घी-न हिन्दुओंको ला-शोंको खाग। चील झमीरके लिये दु:खी था। वह जानता था, कि स्राप्तीरका देश छिन गया है—उसके नाल वज्जे कानुकारें

कें ह हैं — इसीलिये वह चपनी जानकी परवा न करके लड़ रहा है और इसी तरह लड़ता लड़ता एक दिन मारा जावेगा। उनने विचार किया, कि क्या ही चक्का हो, यदि यह वीर पुरुष चकालख्य से वच नावे चोर हमारी भ्राण चला चावे। चेनापतिने एक दूतकी मार्फत यही वात खमीरसे कहलाई। चमीरने टूतको प्रतिष्ठापूर्वक चपने सामने वुलाया। सेना-पतिका पैगाम सुना चौर जवाब दिया, कि सील साहबके इस विचारसे में जनुग्रहीत हुआ। जिन्तु शाह शुनासे जलाचारी वादशाहकी भ्रय जाना पमन्द नहीं करता। सील साहव यदि सुभापर व्यव्हसान करना चाहते हैं, तो मेरे वालवचोंको कैरसे छड़ाकर मेरे पास भेज हैं। मैं उन्हें चेकर ऐसी जगन्न जा वद्धंगा, कि फिर सेरा नास निशान किसीके सुननेमें न जानेगा। निन्तु जनतक मेरा कुटुख केंद्र ही चौर मेरे भ्रारोरमें प्राय हैं, तवतक में विना युड ने न रहूं गा! टूतने वापन जाकर सील साइवको जमीरकी उला वात सुनाई। सील मयस गया, वि चयीर साधारण मनुष्य नहीं है। फिर उनने फुनर साहवके सेनापतित्त्वमें एक फौज अमीरसे युद्ध करनेके लिये नियुक्त की। अभीर भी फ्रेजरके स्वावि इंट गया।

"दम युद्धमें कुछ नयापन हुया। व्यङ्गरेनोंने ध्यसीरसे कुछना पेना, कि दोनो मैन्यका एक एक मनुष्य युद्धस्यकमें व्यावे! पद्धी लड़े, वाकी निपाछी दूर खड़े रहें। फूनिर साहवने नोचा घा, कि इन पुराने एङ्गने युद्धमें विना विश्लीप सारकाटके व्यसीर सारा व्या सकता है। व्यसीरको नो व्यादमी सार देगा, उसकी नामवरी भी कम न होगो। यह विचारकर खयं फ्रेजर साच्व चपनी फीनसे चक्तेला निकलकर युद्धस्यलमें चाया च्योर चपने मुकावलेके लिये च्यमीरको बुलाया। च्यमीर च्यपना नाम सुनते ही उसके सामने चा गया। कहा, साहव! च्यपनी चिन्मत दिखाइये, जिसमें चापने मनमें नोई चौसजा वाकी न रहे। फ्रेजरने च्यमीरपर तलवारकी दो चोटें कीं। च्यसीर खुष्तान पचने था, इसलिये उसपर कोई च्यसर न चुया। यमीरने हंसकर कहा, इसी वल खोर हथियारके भरोसे सेरे सामने चाये थे। चव उत्तरो और मेरा भी जोर देखो। यह कहकर ग्रमीरने तलवारका वार किया। पहले ही वारमें फ्रेजरका हाथ कटकर जमीनपर गिर पड़ा। फ्रेजरने पीठ फेरी। चाचा, कि भागे, किन्तु अभीरने उसकी पीठपर चोर एक घाव लगाया। इसके उपरान्त कप्तान मयूली (?) च्यमीरके सामने चाया। च्यमीरने इसकी कमरपर वार किया। वाप्तान कमरसे दो दुकड़े हो गया। नीचेका धड़ घोड़ेकी पीटपर 'रच गया, जपरका नोचे गिर पड़ा। इसके उपरान्त कप्तान नाकर याया। इसने याते ही ग्रमीरपर नरही चलाई। चमीरने उसकी वरछी खाली दी चौर उसके घोड़े की वरावर चपना घोडा वे जाकर उसके ग्रिरपर ऐसा खञ्जर मारा, कि दिसागतक घुस गया। इसपर कप्तान वाकर भागने लगा। किन्तु चामीरने उसको पक्षड़ लिया चौर घोड़ेसे उठाकर जमीनपर इस जोश्से पटका, कि कप्तानका इस निकल गया। यह देखनर एक मोटे ताने डाकर अभीरने सामने आये। द्यासीरने डाक्टरंका चामना करना द्यपनी च्यपित हा समकी।

इसितये चपने लड़ने चफ्जल खांको उसके मुकावलेके लिये भेज दिया। इससे डाक्टर बहुत आहु हुच्या। वर्ड़े क्लोबसे उसने चफ्जल खांपर चाक्रमण किया। डाक्टरने चफ्जलंगर तलनारका धार करना चाहा, किला चफ्जलने इससे पहले ही डाक्टरने घोड़ेपर एक गदा मारी। डाक्टरका घोड़ा तड़न कर गिर पड़ा चौर डाक्टर भाग गये। इसी तरहसे चफीर-का दूसरा लड़का सेखेन नामे चफ्सरने लड़ा चौर उसने भी चप्रभी बीरता प्रसट की।

'चन इसतरह युद्ध बनाप्त न हुन्या, तो होनो चोरकी पीचे भिड़ गई। एक घोरसे चड़रेनी फोन चमीरकी पीनपर गोने गोनी नरसा रही घी,—हुसरी चोरसे चमीरके सिपाही चड़रेनी तोपखानेकी तरफ टूटे पड़े थे चौर नरही तणनार छरे चाहिसे लड़ रहे थे। इस युद्धमें कोई एक एनार निपाही चौर चफसर चड़रेजोंकी चोरके चौर कोई एक मी सनार चमीरकी तरफ हताहत हुए। चन चमीरके पाम उनके छुद्ध सिपाही घौर हो लड़के रह गये। इमी एग्रामें उसने एक पहाड़पर जाकर हरा हाया। चड़रेनो फोन इतना चक गई घी, कि वह धमीरका पीट्रा ग फर सकी।

चित्र चामीरने देखा, कि मेरे पाधिकां प्र सिपा ही छौर मेरे इस मिल मारे जा जुके हैं। मेरे पाच खनाना भी नहीं है, कि में दूमरो छौन तयार कर सक्ता। एक खोर मेरी यह दूपा है, दूमरी खोर चाज़रेनी फीन प्रति दिवस समापर चाक्रमण वर रही है। मैं तो धाज़रेनी फीन जामना करने चायन नहीं

हूं और ऐसा कोई सुरचित खान वा सहायक भी नहीं है, निसकी भ्राय जाकर चात्मरचा कर सक्त्। मैंने तो बहुत चाहा था, कि लड़ते लड़ते सारा जाऊं, किन्तु विना म्हळ्की कोई कैसे सर सकता है। मैं यही उचित ससभाता हूं, कि यहांसे अनेला कावुल जाउं। वहां अङ्गरेज राजदूत सेकना-टन साइवने हाथ ग्रात्म-समर्पेण कर ट्रं। ग्राग्रा है, कि वह मेरे साथ चाय करेगा—मेरी दशापर दया प्रकाश करेगा। यह ख्यिर नारने उसने उपने लोहिने कपड़े उतारे और एक नौकर साथ जेकर रात ही रात वह कावुलकी खोर चला। कावुल पहुंचनर मेननाटन साइवने घर गया। सन्तरीसे नहा, वनी-रको मेरे चानिको खवर है हो। मेकानटन चमीरका नाम सुनते ही वाहर निकल याया। बाहवको देखकर अमीर घोड़ेसे उतरा। मेकानटन चमीरको चपने घरमें वे गया। उसने उसकी वड़ी प्रतिष्ठा की और यानेका कारण पूछा। कहा, चसीर! क्लतक तो चाप युद्ध कर रहे थे, चाज इस तरह यहां क्यों चले व्याये ? कल राततक स्रापके कावुल चानेकी खनरसे नगरमें चलचल पड़ी चुई घी। नावुलनासी वहुत चिन्तित थे। मेक्नाटन साइवने यह बात पूछते पूछते कुछ च्यफगान सरदारोंको च्यमीरके पच्चाननेके लिये, वचां बुलाया। सरदारोंने ज्यसीरको देखते ही सलाम किया और उसके हाथ पैर चूमे। इसके बाद वह अमीरके पीके जा खड़े हुए। व्यव सेकानाटनको निश्वय हो गया, कि यही व्यसीर है। उसने च्यमीरकी प्रतिष्ठा चौर च्यादा की। च्यमीरने चपना हाल वयान वारनेसे पच्छे अपनी कमरसे तलवार खोलकर मेकनाटनके

इवारी की। कहा चव चापके सामने सभी तलवार वीधना उचित नहीं है। यह देखकर मेकनाटनकी ग्रांसोंने ग्रांस च्या गया। उसने तलवार फिर चमीरकी कमरसे वांघ दी चौर नहा, कि मैं यह तलवार इज़लखकी खोरसे खायकी कमरमें वांघता हुं। ध्रवंलमें यह तलवार घाप हीकी शोभा देती है। इसके उपरान्त मेकानटनने स्मीरके स्निका कार्य फिर पूछा। यमीरने यादिसे यन्ततक यपनी कहानी कह सुनाई। यन्तमें कहा, कि अब मैं जापके पास न्यायप्राधी होकर जाया है। मेनागटनने नहा, नि चाप धेर्य धरिये चापनी इच्हा पूर्ण करनेकी देश की जावेगी। जमीरने कहा, कि मेरी सिर्फ तीन दक्का है। एक यह, कि चापं सुभी शाहके सामने न ले जावें। टूसरी यह, कि चाप सुमी भारतवर्ष भेज दे चौर सुमी भेरें लड़के हैदर खांचे मिला दें। तीसरी यह, कि मेरे लड़के चक्रवार खांको कन्द्रजसे नरमी चौर म्हलायमतसे वुलायें। जय वह या जावे, तो उसको भी मेरे पास हिन्दुस्यान भेज दें। मेजनाटन साइवने चामीरकी तीनो वातं खीकार कीं चौर उसे एक वहत वड़ी मकानमें ठहराया। साथ साथ चारामका वहतसा सामान भेन दिया। अमीर गननीसे अपना सुटुम चानितक काबुलमें रहा। इसके उपरान्त भारतवर्षकी चीर चला। मेक्नाटेन साइवने निकलसन साइवको समीरके साध कर हिया। जमीर खैनरकी राष्ट्रि कानुलसे भारतवर्षे जाया। चङरेनींने उनकी लोधियानेमें रखा। कारण, लोधियानेमें चहरे नोंकी फीन घी छौर वह समीरकी देख भाज कर सकती थी।

"धाभीरको जोषियानेभें सपरिवार रचते हुए वहुत दिन नची वीति थे, कि उस जमानेके गवरनर जनरल लार्ड च्याकलखने चसीरको कलकत्ते बुलाया। एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, कि मैंने ग्रापकी वचादुरीकी तारीफ सुनी है। चव चाप नन्पनीकी भरण चाये हैं,—इस्तिये मैं छापसे मिलना चाइता हूं। मैं चाइता था, कि मैं खर्य चापकी [मुलाकातको बाल । पर कामने वखेड़ोंने पंचा हुवा हूं। चारामकी चौर पौजें भेज रहा हूं। इत्तिवे इत तमय मेरा चाना नहीं हो चनता। चाप यदि यहां आवेंगे, तो सेर कर चनेंगे, सुक्षि मिलेंगे चौर चपने लड़के गुलाम हैदर खांसे भी मुलाकात परिंग। चामीरने चिट्ठीने जवावमें लिखा, कि सुकी चापने पास व्यनिमें किसी तरहकी स्थापति वहीं है। इसके उपरान्त चपना परिवार खोधियानेमें छोड़ा चौर क्वछ चारसियोंको साथ वेकर फलकत्ते चला। सिखर निकेलसन धमीरके साध या। जब खमीर कलकत्ते ने समीप पहुंचा, तो गवरनर जनरल पहाद्रने वर्ड वर्ड चफसरों नो उसकी चगवानी ने लिये भेना। वही प्रतिष्ठाने साथ कलकत्ते में हाखिल किया। एक उने नजाये वर् मनानमें उच्हाया। गवरनर जनरतने च्यमीरकी खातिरदारीके लिये एक चफ्कर नियुक्त किया। चय्मीर क्रा भति भी बड़नों, बब्ने चौड़ी इरियानियों चौर सुन्दरी स्ति-चीको इंखकर वच्चत प्रसन्न चुन्यां। एक दिन ध्रमीर चौर सवरगर जनरवाकी सुलावात हुई। उस दिन गवरनर जनरवाकी विकत्तर तथा रखीकाङ्ग चामीरकी चागवाबीको चाये। जव खमीर उस व मरेने समीप पहुंचा, जिसमें गवरगर जनरल ध, ती खर्य गवरनर जनरलं वहादुर अभीरकी खागतके लिये कम-रेने वाहर निकल याये। समीरका हाय सपने हाधमें खेकरं वैटनेकी नगह से गये सौर उसे स्प्रमी वरावरमें वैटाया। पूका, कि भारतवर्षमें याप किस नगरमें रहना चाहते हैं। यमी-रने जवान दिया, कि ज्यन में जापकी रचामें जा गवा है, निस नगह रच्छा हो रखिये। गवरनर ननरलने कहा, कि भार-तवर्षेका जितका भाग इमारे पास है, उनमें बाप नहां चाहें, वहां रहें। इनके उपरान्तं गकरनर जनरलने अभीरको एक तलवार सोतियोंकी माला और कितनी ही खड़रेजी चीजें नजः रमें दीं। यन्तमें निस जाइसे खावानी करने यमीरको लाये थे, वहांतक पहुंचा दिया। अभीरके पास इतने रापये रख दिये नाते चे, वि वह निस समय नी चीन चाहता खरीद वस्ता था। क्लकत्ते में अभीरने अपने और अपने परिवारके लिये लाखों रपयेकी चीने खरीदीं। जमीरने महलमें नाच रङ्गने जनसे हुआ करते वे। व्यमीर कभी कभी नाच घरमें जाता चौर जलसे देखकर प्रसन्न हुआ करता था। तीन सहीने तक समीर कलकते में रहा। यहीं अपने लड़के गुलाम हैदर खाँगे मिला। इन के उपरान्त वह लोधियानेकी चोर चला। किन्तु सभी हिली भी न पहुंचने पाया था, वि भारत सरकारको का बुलकी यगावतका हाल मालूम हुआ। चसीर नहां घा, वहीं ननर-वन्द कर लिया गया।"

पाठक चन चमीर दोक्त सहम्मदना छाल चन्ही तरह जान गये छींगे। जपरका उद्दृत वेखखण क्र्छ लमा है, किन्तु प्रयोजनीय स्वनाचोंने भरा हुवा है। छमें किन्री चङ्गरेनी पुल्तनमें समीर दोला सहन्मदना स्वित हान नहीं मिला,—इसीलिये उत्त लेखनों नेर हो समानसे उड़ित करना पड़ा। सन हम समीर दोल्तसहम्मदने नावुलसे चने स्रोने नादना समानस्थानमा हान निखते हैं। स्रमीर जिस समय सङ्गरेनी सैन्यसे नड़ रहा था, उसी समयसे स्रमानस्थानमें नगावतनी स्थाग भड़न रही थी। नगावतनी स्थाग भड़ननेने नई नारण इस प्रकार हैं,—

(१) भारह भूजा अभगानखानवर चिधकार करनेके उपरान्त एक सालतक विधिपूर्वक, न्यायपूर्वक देशका शासन करता रहा। इनके वाद उसने खभाववश अन्याय और खळाचार करना चारस किया। प्राहने एक दिन येकानटन साहबसे कहा, कि यह अफगानजाति बहुताधनात्र है। धन सम्पतिके जदसे वह येरी खवज्ञा किया करती है। खफगानोंको नष्टा वनानेके लिये इनका सासिक वेतन घटा देना चाहिये इनकी नागीरोंका खाधा भाग खे देना चाहिये चौर इनका टिक्स ट्रना कर देना चाहिये। येक्नाटन काहवने भाहको असलाया, कि यह याजा अच्ही नहीं है। प्राहने मेंबनाटन बाह्वकी जवाव दिया, कि ग्राप विदेशी हैं। ग्रापको यह नहीं सालूस, कि व्यमगान जाति जब कङ्गाल हो जाती है, तो प्रान्ति चौर नम हो जाती है और जब धनी रहती है, तो वार्शाहकी वरावरी करना चाहती है। अन्तर्भे मेकनाटन साहवने नादशाहकी वात साव लो। श्राह्मी याज्ञा नार्यमें परिणत होते ही सम्पूर्ण चफ्रानिखानमें वगावतके चिन्ह परिलचित होने लगे।

(२) इस घटनाकी उपरान्त ही किसी स्प्रमानने स्प्रमी

दुचरिता खोका वद्य किया। वह पकड़ा गया। मेकनाटन साहवके सामने उसने अपना अपराध खोकार किया। इसपर मेकनाटनने उसको नगर भरने घिलटवाकर सरवा डाला। अफगानोंकी बगावतका यह दूनरा कारण हुआ। अफगान सोचने लगे, कि अब इस देशमें विदेशियोंका आईन चल गया है। इससे हमारी स्यादापर ठेस लगेगी। घरकी खियां यमिचारिणी वनेंगी। पुरुष उनका यमिचार देखकर भी उन्हें किसी तरहंका दण्ड न दे सकेंगे।

(३) वरनेस साइव एक दिन कावुल नगरकी सैर कर रहे ध। उन्होंने किनी कोटेपर एक सुन्दरी रमणी देखी। उसकी स्रत उन्हें भली जान पड़ी। यापने घर वापस यानर नग-र्क कोतवालसे बाहा, कि चम्क महस्रे चम्क मका-नकी खामीको बुलायो। यहखामी यफगान सिपाही धा। वरनेस साहबने उससे कहा, कि मैं तेरी स्तीपर चासक्त है। तू यदि उसकी मेरे पास लावेगा, तो मैं तुमी घन चन्यति देवर मालामाल वना ट्रा। चप्रमान क्रोधसे व्यक्तिं लाल लाल करके वोला, — "साहव! ऐसी वास फिर न, कच्चिमा। नहीं, तो मैं तलवारसे चापकी गरदन उतार लंगा। वरनेसने इस अफगानको केंद्र कर जिया। अफगानकी समन्ती चप्रमान सरहारोंके पास गये। उनको वरनेसका सब 'हाल सुनाया। चप्रमान खरहार शाल्की पाम गये, किन्तु शास्त्रेन **उन मनकी नात सुनकर उन्हें पिटनाकर निकलका दिया। इसरे** दिन जुङ् चप्रगान सरदार वरनेमजे पास गये। उन लोगोंने बरनेसको बहुत कड़ी बात सुनाई चौर चन्तमें उनकी हला की चौर उनका घर जला दिया। हम नहीं जानते, कि यह नात कहांतक सल है। किला संभी चन्द्र जकरीय साहवने चपनी पृक्तक "सहारवये काजुल" में चौर उसी पृक्तक चाधारपर नेर के चप्तानमें ऐसी ही नात लिखी है। जो हो; वरनेसने यह जमन्य चपराध किया हो, वा न किया हो, किन्तु इसमें सन्दे ह नहीं, कि चप्तानोंने उसकी हला की। इनसाइकोपीडिया हटानिकामें इसी वातका उसी इस प्रकार किया गया है,— "नई सरकार कायम होनेके उपरान्त ही में वलवेका स्तपात हुचा। राजनीतिक ककीचारी भरोसे भूले हुए ये चौर चितावनियों पर ध्यान न देते थे। सन् १८४१ ई०की दिशी नवस्वरको कावुलमें जोर ध्रोरके साथ वलवा पूट पड़ा। वरनेस चौर कितने ही चाकुरेज चप्पसर मारे गये।"

इस दुर्घ टनाके वाद हीसे अफगानस्थानके अङ्गरेजी भाजपर पर धक्के पर धक्के लगे। अफगानस्थानकी अङ्गरेजी फीजपर आफतपर आफत आने लगी। काबुलकी अङ्गरेजी फीज िंदर गई। उसकी रसद चुटाना सुग्रिक्त ही गया। अङ्गरेजी सैन्यके प्रधान सेनापित अलिफन्सटन साहव वड़ी हैशानीमें पड़ गये। अङ्गरेजोंके काबुल-दूत मेकनाटन साहवका भयङ्कर परि-णाम लिखनेके पहले, हम इस बलवेसे क्क्क पूर्वका हाल लिखते है। अभीर दोक्त सहस्मदके भारतवर्ष जानेके उपरान्त मेक-नाटन साहवने अभीरपुत अकवर खांको एक पत लिखा। मयका विषय इस प्रकार था,—"मेंने आपके पिताको सपरिवार हिन्दुस्थान भेज दिया है। गवरनर जनश्लको लिख दिया है, कि वह आपके पिताको आश्रासके साथ रखें। सेरी जैसी प्रमाएं भिक्त चापके पितापर है, देनी ही जापपर भी है। फिर चाप सुमसे लड़ने भागड़नेके लिये क्यों तथार हैं? कापकी उचित है, कि चाप लड़ाई भागड़ेके प्रपचनें न पड़कर नीचे भेरे पास चर्च चावें चौर सुमते दिनों। सेने जैभी प्रतिष्ठा चापके पिताकी की थी, वैंनो ही कापकी भी करूंगा। पर चाप यदि भेरा कहना न मानेंगे, तो में फीज भेजकर कापकी पराक्त करूंगा। में चापको चपने लड़केसा ममसता हूं। चापको हेड़कर यह करनेकी मेरी इक्श नहीं है। चाएा है, कि चाप धीय ही इस पत्रका करार देंगे।

इसपर मुहस्मद खवावरने जो जवाद मेवानाटन माह्यवको तिख भेजा, उसका सभी इस प्रकाश है,—ग्रापको चाहिये, कि द्याप यर देश छोड़ कर मनेन्य हिन्दुस्वान, वापस जावें। इस टैश्चरे रहने व.चे जङ्गली पशुर्जीकी तरह कछ पहुँचाया करत हैं। इनके नजदीक चपनी जान देना और ट्रमरोंकी खे खेना कोई बड़ी बात नहीं। स्रापने मेरे पिताकी साथ स्यवहार विया है। उनके बहुवे में आपकी फीज खैनर हररेतक निर्विष्ठ पत्तुंचा दूंगा। खेवर दररा पार वरके व्याप मञ्जूषात भारतवर्ष पहुंच नावेंगे। दूसरी नात यह है, कि साप य-चाबी छोर खळाचारी शाह शुनाना इतना पनपात ग करें। उसको बाबुल हीमें झोड़ हैं। यदि उसकी चलन टीक रही, तो मैं उनकी सेवा और कमान करूंगा। तीसरी वात यह है, कि चाप भारत पहुँ चकर चमीरको चफागनस्थान वापन करें। यदि मेरी यद नव वार्ते चाप खीकार करेंगे, तो में का बुख चादर चापसे मिलूँगा।" इससे पृष्टले छी वासी ख्यप्रमानोंकी सैन्यने वालाहिसारपर सोरचे वांधकर अङ्गरेकी पोज और द्विग्राह प्राजाकी फीजका समन्य तोड़ दिया था। इस वाधासे अङ्गरेजी फीजको रसद नहीं पहुंचती थी। अक्षवर खांने सेवानाटन साहवको पूर्वोक्त पत्र सेजकर वालाहिसारके सोरचे हटवा दिये। उधर दूतने वापत जाकर अकन्यर खांका पत्र सेकाटन साहवको दिया। जुनानी भी कहा, कि सहस्मर अक्षवर खां आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। उसने वालाहिसारका सोरचा छोड़ दिया है। आप यहि उसकी तीनो वार्त मान लेंगे, तो वह आपके पास आवेगा। सेकाटन साहवने सोच समस्कर तीनो वार्त सेकार कर लीं। अक्षवर खांको लिख भेजा, कि अपकी वार्त सञ्जूर हैं। आप आकर सुक्ति मिलिये। आपको यदि यहां आनेसे इनकार हो, तो सलाकातके लिये कोई दूसरी जगह चुनिये।

नेरक्की चप्रगानमें लिखा है,—"मेकनाटेन सहनने यह चिट्ठी भेजनेके वाद एक चाल खेली। सहम्मद च्यक्तवर खांकी लिखा, कि सरदार चमीन खां, च्यद्ध हु खां, धीरीं खां, चौर च्यकीन खां यह सन चप्रगान सरदार खापके विरुद्ध हैं। जैसे छी में व्यप्रगानस्थानसे वाहर निकल जाऊं, च्याप इन लोगोंको मरवा खालियेगा। यह जीते रहगे, तो च्याप जीते न रहेंगे। मेकनाटेनने च्यक्तवर खांको तो यह लिखा चौर पूर्व्योक्त च्यप-गान सरदारोंको यह लिखा, कि मेरे च्यपगानस्थानसे वाहर निक्षाते ही तुम लोग स्वक्तवर खांको मार डालनेकी फिक्र करना। यह तुम लोगोंको हत्या करना चाहता है। सुह-क्ताद श्रक्तवर खांको मेकनाटन साहनकी चिट्ठीपर सन्देह

हुआ। उसने रातको पूर्वील सरहारोंको अपने खेमेनें वताया। मेकनाटन साइवकी चिट्ठी सबके सामने रख दी। यह पत देखकर सब सरहार चार्चियानित हर चौर उन्होंने चपनी चपनी चिट्ठी भी निकालकर खरहार सुंहम्मद चक-वर खांके मामने रख दी। इन चिट्टियोंको देखकर च्यक्तवर खानि नहा, कि चान में मेननाटेन साहवसे सुनानात करूं गा। तुम जोग मुलाकातके खिमेके पास मीजूइ रहना। दूसरे दिन पात:काल चमीरने मेकनाटेन साहनको जवाव दिया, कि चसुक पुलके वीचमें में खिमा खड़ा कराता हूं। चाप वद्यां चाइये। वहीं रेरी चापकी सुलाकात होगी। चमीरने पुलके वीचनें खेमा खड़ा कराया चौर उसमें वैठकर मेकनाटन साइवकी प्रतीचा करने लगा। उधर मेकनाटन साइवने रतिर्पंष्टन माचवको कहा, कि चाप घोड़ीची फौन चेकर खेमें समीप द्धिप रहिये। जन में इशारा करू, तो खेमेपर टूट पड़ियेगा चौर चक्त वांको की कर लीजियेगा। यदि में मारा जाऊं, तो चाप है चक्रे प्रधान सेनापतिका पर यच्य की नियेगा। इसकी उपरान्त मेकन टन, - टूवर, मेकन की चौर लारेन्स इन तीन चाज़रेजों चौर क्षक सवारोंके साध खेमेकी चोर चला। चकार खांने खेमेसे वाहर निकलकर नेकनाटेनका खागत किया। मेकनाटनका हाघ खपने हाघमें रेजर खेमेमें वापम चाया। दोनो वरावर वरावर वेटें। वात चोत चारमा होनेके उपरान्त चक्कर खांने कहा, कि व्याप व्यक्तगानोंसे बहुत दु:खी नान पड़ते हैं। इसीलिये व्याप उन्हें धोखेमें डालकर चापसमें लड़ा देना चाहते हैं। चापने

कुछ चप्रमान सरदारोंको मेरे विरुद्ध चौर सुक्षे उनके खिलाफ चिट्टियां लिखीं। मैंने च्यापकी वातपर विद्यास कर के मोर-चोंपरसे चपनी पौज हटा ली। च्यापने उसके वद्खेमें मेरे नाघ चालाकी खिली। मेकनाटन साहव चक्रवर खांकी वात सुनकर लिच्चत हुचा। उसके मुंहसे वात न निकली। इसपर चक्रवर खांने उपटकर कहा, कि च्याप मेरी वातका जवाव दीनिये। मेकनाटन साहवसे जवाव तो वन न पड़ा, च्याकर खांको समसाने लगा। कहा, कि च्याप नासमसीकी वातें न करें। मैंने जो कुछ कहा है, उसपर टए हूं। मेरी हार्षिक इच्छा यही है, कि में यहांसे भारतवर्ष चला जाऊं। चाणा है, कि च्याप भी चपना वादा पूरा करेंगे।

"यकवर खां खोर मेकनाटेनमें ऐसी ही वाते हो रही थीं,

कि एक अफगान अकवर खांके पास दोड़ता हुया आया।

पश्तो भाषामें कहा, कि एकिंग्रन सैन्य वेकर या रहा

है योर पुलके नमीप पहुंचना चाहता है। यह सुनकर

खकवर खां खड़ा हो गया। मेकनाटेन भी खड़ा हो गया

चौर खेमेसे नाहर निकलने लगा। इसपर अकवर खांने

येकनाटेनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कि में आपको

नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे केदी हैं। में आपको मार

हालता, किन्तु वंड़ा समस्तवार छोड़ देता हूं। इसपर मेकनाटेनने जेबसे तपसा निकालकर अकवर खांको मारा।

निशाना खालो गया। इसपर ट्रेंबर साहन अकवर खांको

चोर वढ़ा, किन्तु अकवर खांचे डांटकर कहा, कि तुम अपनी

जगहपर रहो। अकवर खां मारकाट करना नहीं चाहता

णा। उमजी चान्तरिक कामना घी, कि मेकनाटनको चभी केंद्र रखंगा चौर फिर इस नियसपर छोड़ दूंगा, कि वष्ट छ्टते ही खप्रगानस्यानसे चला जावे। किन्तु मेकनाटेनने वृद्धिंसे काम नहीं लिया! उसने सक्तवर खांके शिरपर एक ष्मा मारा। इससे ध्यक्तवर खां वहत जुड़ हुचा। भी नेकनाटेन चाच्चको शिरपर एक घूंचा मारा। इतपर मेक्तनाटेन साइव स्वकार खांको गालियां देने लगा। स्वक-नर खां गालियां दरदाणत न कर सका। उनने सेकनाटिनकी पटककर चौर उसकी हातीपर चढ़कर उसकी हिती चीर खाली। यह देखकर ट्रेवर साहवने तलवार खींचकर खाक-वर खांपर चाक्रमण किया। चक्कार खां, तो वच गया, किनु उनका एक सरदार सारा गया। सक्वर खां मेके-नवी चौर लायेलको पकड्कर चापने माघ ले'गया। एल-ष्टिंगको जर यह समाचार मिला, तो वह खपनी घोड़ीसी · फीजके साध वायन चला गया।"

इनासाइक्षोपी खिया छटानिका में यही 'नात इस तरह लिखी हुई है,—"सन १८४० ई० की २५ वीं दिसम्बरको अभीर दोस्त सुख्याद खांके खड़के खक्तवर खां खोर सर इदल्यू मेकनाटनमें एक कनफरन्स हुई। इस खबसरपर खक्तवर खांने सापने हाथसे मेकनाटेन साइवको इला की।"

इस घटनाके उपरान्त उद्यु कावुलियोंका चीम बहुत नए ग्रषा। नेनापति एक पिंछन च्यपनी की ज लिये हुए छाव-नी में पड़िषे। छावनीकी चारो च्योर वागी च्यपगानोंने सीर्ष नीष लिये थे। चानुरेजी पीजको रचद नहीं मिलती थी।

वह विरावमें पड़े पड़े वहुत घवराई। जन्तमें एलिंग्रन साच्वने वागियोंने सरदार चानवर खांसे सन्य की। सन्धिपतका सार समें यह था, कि एलफिंछन साहव अपनी फीजके साथ कानुलसे भारतवर्षकी चोर चले जावें छोर च्यक्तवर खां उन्हें राहमें वाधा न दे। सन् १८४२ ई॰ की इटीं जनवरीको चाङ्गरेजी फीज पड़ावसे वाहर निकली। फौजमें कोई चार हजार पांच सौ सिपाही खौर कोई १२ हजार नौकर चाकर थे। इन सिपाहियोंमें 88 नम्बर रेजिमेस्टर्ने ६ सो ६० गोरे थे। फौजमें जितनी ही गोरी वीवियां चौर उनके वर्चे थे। चाङ्गरेजी फौजके पडावसे वाहर निकलते ही वागी चप्रमानोंने सारकाट चारस की। चागे पीके सन चोरसे चाज़रेनी फीनपर चाक-सण क्यि: जाता था। यङ्गरेजी, फीजकी तीप एक एक करके छिन गईं और फौजको एक एक कदसपर नागियोंसे भिड़ना पड़ता था! उस समय वलाकी वरफ पड़ रही थी। पहाड़, बैदान, दररे वरफसे सुफेद हो गये थे। इसलिये फीजको शीतसे वड़ा ही कर मिला। रसदकी कमीसे सिपाची भूखों मरने लगे। उपाणित सिपाची शीत खौर भूखसे ऐते याञ्जल हो गये थे, कि विना हाथ पैर हिलाये सारे गये। ४४ नवर चङ्गरेगी फीनने कुल सिपां ही मारे गये। जगदलक दररा बाबुलसे कोई पैतीस सीलके फासलेपर है। चाक्तरेकी फौन जगरलक दररेतक पहुँचते पहुँचते गढ अछ हो गई। फौनके सोलक छनार पांच को मनुष्योंमें सिर्फ तींग सी छादमी जगदलक पहुंचे। काकी सव राहमें मारे

गाँ। फीजन प्रधान सेनापति एलफिएन साइवने व्यवनर खांके हाघ चात्मसमर्पेण किया। चाट चङ्गरेज रमियां भी खनदर खांकी कीरमें खाईं। खड़रेन रमियोंनें वीबो सेल चौर नीनी नेकनाटिन भी घीं। इतनी नड़ी फीनमं, यानी मीलह हजार पांच सी मदुव्योंमें सिर्फ डाकर ब्र.इडन छपने तेन घोड़े की वदौलत सारे वा पकड़े जानेसे वचे चौर जलाना-वाद ६ हु चे। कत्वार केम्पे नमें लिखा है, - "सन् १ ८४२ ई ० के जनवरी महीनेकी १३ वीं तारीख घी। जलालावादके किलेनें सर रावट सेलने अधीन एक हमेड पड़ा था। हमेडने निपा-चियोंने देखा, कि एक सबर घोड़ेकी पीठपर सुका हवा. घोड़ा भगाता किलेमें घुस चाया। यह मनार डाक्टर बाइडन थे। काबुलमें कई महीनेतक पड़ी रहनेवाली फौंचसे चनीये यही वर्षे थे। डाकर ब्राइडनको कितने ही जखम लगे थे। तलवारके वारसे उनका हाथ कटकर गिर चुका था। यह डाक्टर भी बहुत दिनोंतक न निये। मिर्फ चार सालके उपरान्त सर गये। चाङ्गरेकी फीनके कानुक परिवाग करनेके उपराक्त ही शाह शुनाके जीवनका चन्त हुचा। वह एक दिन कावलके वालाहिसार किलेसे वाहर निकला! यक्तवर खांके क्रष्ट किपाछी उमकी वाकमें खंगे थे। प्राह ग्रामाको नामने पाते ही हिमाहियोंने गोलियां पलाई। प्राप्ट श्वा कई गोलियां खाकर ठण्डा हो गया।

इनके उपरान्त चज्नरेनी फीनने चफगानोंसे वहला धेनेके लिये फिर चफगानम्यानपर चज़ई की। मन् १८८२ ई॰की १६६ीं घपरेलको सेनापित पोकाकने ज्ञालावाहका उद्वार

किया चौर उसी सन्नी १५ वीं सितम्बरको कार्नुलपर कवंशा कर लिया। उधर सेनापित नाट गजनीको ध्वंस करके १७वीं सितम्बरको काबुलमें सेनापित पोलाक सिल गये। वामि-यान में खड़ रेजी फोजने खक्तवर खांसे खपने कैंद सिपाची, स्त्री, वस्त्रे खादि छड़ाये चौर चक्तवर खांको भगाकर काबुलको पड़ोसरे दूर कर दिया। छड़ रेजी फोजने काबुलका वड़ा वाचार गोलोंसे उड़ा दिया चौर सन १८८८ ई०के दिस-स्वर महीने में खफ्गानस्थानसे भारत वर्षकी चौर प्रवावर्तन किया।

चाज़रेजी पीज चापगानोंको सिर्फ दगड देने चौर छपनि कीर सिपाहियोंको छड़ाने चफ्रगानस्थान गई थी। यह दोनो काम करके वह लोट चाई। चमगानस्थानपर कवना करमा नहीं चाहती थी। कारण, उसको मालूम हो गया या, कि इस देशपर चाधिकार करना उतना झासान काम नहीं है। रावर्ट साहव सपनी पुस्तक "फाटौंवन इयर्स हन इिख्या में लिखते हैं,—"इस विषयने दु:खसय परिणासने व्रटिश-सरकारको सिखा दिया, कि इसारी सीमा चत-लजतक जो वर् गई, वह यथेट थी। चफगानस्थानपर किसी तरहका प्रस्त प्रभाव इलिनेका वा घ्रफगानस्थानकी सामवेसें इखल देनेका समय दाभी नहीं दाया था।" जर-गल्में जिखा है,- "चौर खन, छतुभवने छटिशा-सरकारको क्खि दिया, कि उसकी इासकी मीति बहुत खराव थी। इचिक्यि उसने चफगानस्थान चौर इस है दैतिक सस्यन्वमें इल्लंबीप करनेश छाय घो लिया।"

पाठकोंको सारण होगा, कि चमीर दोस्त मुहम्बद कल-कत्ते से लोधियाने जा रहा था। ऐसे ही समय चाड़रेजोंको कावुलमें वगावतकी चाग भड़कनेकी खबर मिली। छकीर दोस्त सहस्मद दिस्ती भी नहीं पहुंचनं पाया घा, कि फिर-फ्तार कर लिया गया। वह ग्राह प्रजाकी चयुतक केट्में रखा गया। इसके उपरान्त चाङ्गरेजोंने उसे छोड़कर कावुज जानेकी चाचा दी। देस्त सुचम्मद दुवाश काबुक चाया चौर फिर चफ्रागिस्यानका चमीर वना। चफ्रगानीने वड़ी चादर सम्मानसे चसीरको कावुलके सिंहासनपर वैठाया चौर उसकी सेवा करने लगे। इसीरने घोड़ ही दिनोंके शासनमें चप्रमानस्यानमें शान्ति स्यापित कए दी। चपने पुत्र चक्कदर खांको चपना मन्त्री वनाया। क्षिन्तु चक्कवर खां बच्चत दिनींतक जीवित नरहा। नन् १६८८ ई०सें पञ्चलको प्राप हुया। मन् १८१८ ई॰ में पञ्जावमें सिखोंका वलवा हुआ। देख सुरुम्मर खां अपना प्राचीन देश पेशावर वेनेकी अभिल,पास मीमा पार करके व्यटक व्याया। निख सनापति ग्रेरिसिंच उम समय चाइरेजोंसे युद्ध लार रहा था। चामीर दोख सङ्ग्सर खांने सिखाँके कन्नने सुननेपर व्यपना व्यपमान रिमाला मिखोंकी महायताको भेजा। सन १८१६ ई॰की २१ वीं फरवरीको पञ्जाव—गुजरातकी लड़ाईमें इस चफगान रिकाचेने **ग्रिस तैन्यके गाघ व्यङ्गरेजी फोजसे सुनावला किया घा।** चन्तर्मे निख पराक्त हुए। निखोंने साथ थाय चफ्राग्नी रिमाला भी पराक्त हुवा। सर वाल्टर रेले गिलवर्टके हेनाप-तिवर्भे यहरेनी फीनने यफगान फीनवा पीछा किया! दोस्त

सुहम्मद् खां सैन्यसहित भागकर चममानस्थान सीमार्ने दाखिल हो गया। इसके उपरान्त, चमीर दोस्त सुहम्मदने खतन्त चममान सरदारोंको विजय करके खपने चधीन करना चारम्म किया। इस कामसे छुटकारा पाकर सन् १८५० ई० सें उसने वलखपर कवजा किया चौर इससे चार साल वाद कान्यरपर। चाव चमीर दोस्त सुहस्मद चौर चाइरेज सरकारमें सेल मिलाप वर्षे लगा। इसका मल यह हुआ, कि सन १८५५ ई०के जनवरी महीनेसे पेग्रावरमें चाइरेज-चमगान सिंख हुई। नेरा चामगानसें यह सन्य इस प्रकार लिखी है,—

- "(१) खानरेवल ईष्ट इखिया कम्पनी चौर काबुलपित दोस्त सुचन्मदके वीचमें खरैव मैत्री रहेगी।
- (२) चानरेवल ईष्ट ईिख्या कम्पनी वाहा करती है, कि वह च्यमगानस्थानके किसी भागपर किसी तरहका हस्त-
- (३) चमीर दोस्त सहम्मद खां प्रण करते हैं, कि वष्ट कम्पनीके देशपर हस्तचीय न करेंगे चौर चानरेवल कम्पनीके मिन्नोंको मिन्न चौर शतु चोंको शतु सममोंगे।"

इस सिन्धि सालभर वाद ईरानने अफगानस्थानने हिरातपर ध्विक्तस्य किया। याक्रस्यका हाल लिखनेसे पहले हम हिरा-म नगरका थोड़ासा हाल लिखते हैं। हिरात नगर हिरात प्रदेशकी राजधानी योर भारतवर्षकी कुझी कहा जाता है। यह १३ सील लम्बी योर १५ मील चौड़ी जल खोर हिरियालीसे परिपूर्ण घाटीमें वसा हुया है। नगर प्राय:

चीखुटा है। नगरकी चारो छोर चालीवसे प्रचास पुटतक लंचा मट्टीका टीला । है। यह टीला कोई वीस पुट खंची इंटोंसे वनी हुई ग्रहरपानहसे घिरा हुआ है। श्रहरपनाएक वाचर तरल खन्दन हि। खन्दन प्रतीन चौर कीई एक सील लम्बी है। इन विसावने गरार एक वर्ष भीलके भीतर है। नगरमें कोई पचास हजार सनुष्य दसते हैं। नगर-वासियोंनें लाधिकांश लोग शीया चम्पु दायके सुसलसान हैं। वाजारमें नाना जानि चौर नाना देशके लोग दिखाई देते . हैं। कहीं व्यक्तान हैं, वहीं हिन्द्र-कहीं तुर्व हैं, कहीं इंरानी खोर कहीं तातार हैं. कहीं यह दी। शहरके खाइसी एधियारींने नदे रस्ते हैं। नानुन, नत्यार, भारतवर्ध, पारम चौर तुरकस्यानके वीचमें चौदागरीका केन्द्र छोनेकी वमर्स हिरात सीदागरीं छीसे दस गया है। हिरा-तकी इक्तकारियोंने वालीन प्रधान है। यहांका कालीन नन्यू र्ण रिश्यामें प्रसिद्ध है कोर नड़े दामीं पर निकता है। यहां नाना प्रकारके खादिए पल उत्पन्न होते हैं। निव्यक्त स्रादा परार्थ,—जैसे रोटो, तरकारी, मांच प्रस्ति वस्ते दासों विकति हैं। यहांका जल वायु खास्यापद है। निर्फ दी महीने गर्मो वढ़ जाती है। वाली इस महीने वछनाकी-नी ऋतु रस्ती है। इतना प्राचीन इतिहान वहुत वम्ता चौड़ा है। वहत पीछेकी वातें न लिखकर चपनी वात छच्छी तरए चमभा देनेज िवये एम इरानजे छिरात वे वेनेसे चार चाल पहलेचे हिरातका इतिहास लिखते हैं। सन् १८५३ इं॰ में हिरातके शाकिम सुधम्मद खांकी जव हुई। उसका युत्र खयद सुहम्मद खां हिरातके सिंहासनपर वैटा। यह तीन सालतक प्राप्तन करने पाया था, कि सदोनई नातिके सुहम्मद यूमुफ खांने इसे सिंहासनसे उतारा और वह खयं हिरातका प्राप्तक बना। किन्तु झुक्ट सहोनोंके बाद घी दुररानी नातिका ईसा खां सुहम्मद यूनुफको भगाकर उसकी नगह वैटा। इधर दुररानी नरदार रहमदिन खां हिरात-पर चढ़ाई करनेकी तयारी कर रहा था। इसकी तयारियोंसे हरकर हिरातने ईरानिथोंसे सहायता मांगी। ईरानने समय देखकर नगला तशकर मेजकर सन् १८५६ ई०सें हिरातपर कवना कर लिया।

ईरानने छाङ्गरेजोंसे सन्वि करनेमें एक प्रण यह भी किया या, कि सैं हिरातवर व्यधिकार न करू'गा। जन ईरानने चापना प्रया भङ्ग किया, तो चाङ्गरेन सहारान ऋड हुए। उन्होंने पहले उपिर दोक्त सहम्मद खांकी मैती खून पक्की की। सन् १८५७ ई॰ में चामीरको पेशावर वुलाया। वहां चाङ्गरेन क्रियर पर जान लारे स याहनने स्मीरसे सुलाकात की। ग्रमीरको चाट विलायती घोड़े, ग्रस्ती हजार रुपयेकी खिलयत और ८ लाख रुपये नक्तर दिये। सङ्गरेनोंने चाङ्गरेज-ईरान युद्धकी समाप्तितक च्यम्गानस्थानको मौजी तय्या-रीके लिये १२ लाख रुपये साल देना सञ्जूर किया। इसके उपरान्त चाङ्गरेनोंने ईरानपर दो चोरसे चाक्रमण किया। एक तो हिरातकी चोरसे चौर दूसरा भारसकी खाड़ीकी तरपंसे। पारसकी खाड़ीसे वृश्हरपर चाहरेजोंने कवजा कर लिया। इससे ईरान भीत चुचा चौर उसने चाङ्गरेनींसे सिंध बारों सन १८५० ई॰ के जुलाई महीनेमें हिरात खाती कर दिया। ईरानके हिरात खाली करते हो मुलतान व्यह-जद खां नामे एक वारक गई सरदारने हिरात पर कावना दर लिया। जन्तमें सन १८६३ ई॰ में जमीर दोस्त मुहन्म दने हिरातपर जाक्रमण किया जोर उसी सनके मई महीनेमें नगरपर ज्याधिकार कर लिया। उसी समयते हिरात जफ़-गानस्थानके ज्याभ हुजा जोर जाजतक है।

सन् १८५० ई॰की १३ वीं सार्च को अमोर अफगानस्यानके जमानेमें मेनर एच॰ वी॰ लम्सडन साइवकी प्रधानतामें स्प्रकृरेजोंकी एक मिण्रन कन्सार गई थी। उसी समय भारत बिमें गदर फूट पड़ा था। स्प्रकृरेजोंका भारतण्यासन डांवा-डोल छो गया था। कितने छी सफगान सरदारोंने स्पेर कितने छी पञ्चावनासियोंने स्प्रमार दोस्त सहग्मद खांको सफगानस्यानसे भारतदर्भ साहर वामियोंको सहायता पहुंचा देनेके लिये उत्ति जित किया था। किन्तु स्प्रभीर कुछ तो दूरदर्शितावण स्परकृति कुछ स्प्रकृरेजोंकी कन्सार-मिण्रनके समकाने नुस्तानेसे गदरकी भड़कारी हुई स्पामको स्परकृत सन्तर स्पर्ण हुई पी।

सन १८६३ रं॰की १८ वीं जूनको छिरातमें नाभी गरामी जमीर दोक्त महम्मद खांका परबोकवास हुआ।

चमीर दोक्त सहम्म खांकी चत्युकी उपरान्त चमीरपुत प्रिरंचली खां चप्रमानखानका चमीर वना। यह जिम समय विंहासनपर पेठा, उस ममय रूप भारतवर्णनी

वहुत समीप पहुँच चुका या चौर भारतकी क्षञ्जी हिरात-पर कवना कर वेनेका भय दिखा रहा था। दितीय अफगान-युर्द्वमे उपरान्त ही यङ्गरेन-सिख युद्ध चारम्भ हुया। यङ्ग-रेजोंने सिखोंको परास्त करके सिन्ध नहके किनारेतक अपना राच्य फेला दिया। उधर रूसको विशाल रेगस्यान पार करने-पर उपनाज भूमि सिली। वह नल्द नल्द भारतवर्षकी स्रोर वढ़ने लगा। सन् १८६४ ई॰ में रूसने चमवान्दपर वावजा कर लिया। रूस-राजकुमार गरचनामने नहा था, नि रूस चम-कन्दसे चागे चधिकार-विक्तार करना नहीं चाहता। किन्तु राजकुमारको वात वात हीतक रही। दूसरे साककी २६वीं जनको रूसने चमकन्दसे यागे वर्कर ताश्कन्दपर कवजा कर लिया। सन १८६६ ई॰सें रूसने खोजन्तपर क्रवजा किया। ३०वीं व्यक्टोवरको विशारवपर कवना किया चौर सन १८६० ई॰ की वसन्तऋतुमें, तुराता पर्वतके यानीकरगानपर। सिर्फ बुखारा रूसने हाथ पड़नेसे वच गया। पहले चमीर बुखा-राने भारतवर्ष और अफगानस्थानसे अपनी रचाने लिये प्राथीना की, विन्तु इसका नोई पल न हुया। यन्तमें रूससे सन्व कर ली और प्रकाशनासे रूपका अधिकार बुखारेफर भी हो गया।

स्वतक इज्जला क्सनी स्वार विश्व धान नहीं दिया था। स्व तो इस कारणसे, कि इज्जला मध्य स्थियां सामलों में दखल न देनेको नौति स्वललान की थी। टूसरे इसलिये, कि वृटिश सरकार युरोपके राजनौतिक बखेड़ों से उलकी हुई थी। स्वलमें जब इसने समरकन्द्रपर स्विधिकार किया, तो इज्लन कि को चैतन्य लाभ हुया। वह रूसको इतना वज़ हुया देख-कर चिन्तित चुआ। सन् १८०० ई॰में इङ्गलखके वैदेशिक सिक्त सर लार्ड, कारेनडन खोर रूसके राजदूत ब्रृनोमें कनफरन्स हुई। जनपरन्यका विषय यह था, कि मध्य एशियामें एक रिमी रेखा निर्द्धि कर देना चाल्चिन, निमका उल्लान ट्रिंग-सरकार वा रूस-सरकार न करे। तीन सालतक यह भागड़ा चला, वि चपागानस्थान खतन्त्र समसा जावे वा चङ्गरेल महा-राजने प्रभावनें। रूप कच्ता था, कि वच खतल समभा नावे। यङ्गरेन कहते ये, कि उसपर हमारा प्रमाव है। जन्नमें सन् १८७३ ई॰ की ३१वीं जनवरीकों ऐसी रेखा तयार की गई, निसने उसपुन न करनेका प्रय रूस और यहारेन होनोने किया। किन्तु रून चपने प्रस्की उतनी परवा नहीं किया करता। यह प्रग हो जानेके छ: ही महीगोंके वाद उसने खीवमें फींग भेगी। जब चाङ्गरेगींने रूससे इस ज्रक्षमत्यका कारण पूड़ा, तो रूस-मरकारकी चौरसे काउग्ट स्कावलाफने जदाव **दिया, कि खीवमें डाक्क्योंका वहुत जीर है।** डाक्क्योंने प्रचास रूमी पकड़ लिये हैं। डाञ्ज ग्रोंको इण्ड देने ग्रीर रूसियोंको केर्से छ्ड़ानेके लिये रूसी फ़ीनका दुकड़ा खीव भेना गया है। घर सब जुळ् कच्नेपर भी रूवने खीवपर चिधकार कर लिया चौर खानतम नानना किये हुवा है।

इस प्रकार रूस बीच सालमें कोई ६ सी मील भारतवर्षकी चौर कर चाया चौर यव रूस तथा चङ्करेजोंकी चीमार्ने चार चौ भीलका चन्तर रह गया। रूसकी द्विणीय सीमा चफ गानस्मानकी उत्तरीय चीमार्न चट गई।

चमीर प्रिचाली खांने भाई चमीरने विराद्व थे। इसिलये खसीरको चप्रागस्थानके सिंहासनपर वैठनेके उपरान्त हीसे चपने भाइयोंने साथ युद्धमें प्रवत्त होना पड़ा। चप्नीर निर्वत था। उसने अङ्गरेजोंसे सहायता मांगी। किन्तु अङ्गरेजोंको उस-पर विश्वास नहीं था। उन्होंने चमीरको लिखा, जि इस तुन्हें नहीं - .रच तुन्हारे भाई च्यमनल खांको कावुलका समीर. माननेके लिये तव्यार हैं। इसप्र चमीर प्रियलीने चपने भुन बलपर भरोसा करके चपने भाइयोंसे युद्ध करना चारस किया। सन् १८६७ ई॰के चक्टोवर महीनेमें चमीर प्रेरचली खांने सतह हज़ार फौज तयार की। दलखके हाकिम फैज-सहन्मद खांने भी उसको सैन्यसे सहायता पृहु चाई। सनु १८६८ ई॰ की १ ली अपरेलको अभीर भ्रेरअलीने कन्पुरपर वावना कर लिया। इसके उपरान्त सन १८६६ ई॰की २री जन-) वरीको चपने भाई चाजम खां चौर चपने भाई मुहम्मद चफ-ज्ल खांने लड़े । चंब्रुररहमान खांनो गननीमें शिक्षण्त हों। यही चब्दुररहनान खां चन्तमें चमगानसानके चमीर चु थे। यन्द्ररहमान खांने अपनी इस पराजयका वत्ताना च्यमनी तु जुक्तमें इस प्रकार लिखा है,-

"नव गननी पहुंचा, तो देखा, कि नगर खां दर्कनीं पहुंचे हीसे किला मनन् नर रखा है। मैंने उसका घरा किया, किन्तु वह वहुत सुरुष्ट था। मेरी खबर-वाटरीकी तोगोंसे फतह नहीं हो सकता था। इसलिये सुक्ते उचित न जान पड़ा, कि मैं अपने पासका थोड़ सा गोना वाट्सकों उसीपर नष्ट कर हूं। उसर घरे हुए नोगोंकी हिम्सत

इस तिये च्यादे हो रही घी, कि उनको चालीम हजार सिंपाछियोंकी फौजने साथ समीर प्रीर स्वनीने सानेका समा-चार मिल चना था। मैंने ग्यारह दिनोंतन जुछ न जिया। इन यावनरमें यमीर भेर याली खांकी कोई चालील इजार सिपाइियोंकी फीन गननीसे एक मिक्किक फासलेपर पहुंच गर्। मैंने नास्सोंसे समाचार पाया, कि मचसूच सभीर ज़ेर जलीखांने पान चालीच ह्नार प्रोज घी और वह सुग्रि-चित थी। यह सुनकर मैंने मीर रफीक खांसे सलाह की। यह स्यिर हुआ, कि इतनी वड़ी फोजसे खुले मैदान युद्ध 'करना उचित नहीं है। इसलिये हम एक तङ्ग दररेमें चले जिस समय एम सईदाबाद वापस जा रहे थे, ज्यमीर भूग चलो खांने दश हजार हिराती चौर जन्दारी सवारों की इसारे पीछिसे बाजमण करनेकी बाजा दी। यह भी बाजा दी, कि वह कादुलवाली सड़कपर कवना कर लें। जिमसें ट्रमरे दिन जब वह विजयी हों, तो हमारी भागनेकी राष्ट रोक दी जावे। वेंरीका चैन्यके इस भागसे मेरे छ: मी सिपाछियोंका नासगा हो गया। इन्हें मैंने अपनी फौजर्क चागे नेजा घा । मेरे सवार वही वीरतासे लड़े और धीरे धीरे पीके एटने लगे। उन्होंने अपनी विपतिका नमाचार सुमें दिया। सैंने समाचार पाते ही पैदलोंकी दो पलटने उनकी सञ्चायताको भेजीं। वह एकाएक युद्धराजमें पहुंची! चमीर भेर चली खांजे मन सवार एक ही जगह जमा थ। योड़ी ही गोलियोंसे उन्हें बहुत सुकसान पहुं चा । क्राइस्मा खड़े हुए। मेरे निपाधी वैरियोंका माल बेनर बापम जिल्हे चौर इस सईदावादकी चौर फिर रवाने इए। जब ग्रेमीर भ्रेर जली खाँने इस भिक्भित्तका समाचार पाया, तो वेशेर उतने ही सिपाही अपनी सैन्यं ती सहायताको भेने। उन्होंने स्वाकर मैरान खाली पार्या चौर मेरी चैन्यको वापस जाते देखा। इसलिये वह खर्यं वापमां चले गये। उन्होंने न्यमीरको यह सुसमाचार सुनाया, कि उनकी फौनका चाधिका देखकर मैंने चिम्मत हार दी चौर लड़ाईसे संह मोड़कर मैं भागा जाता था।" अब भारत सरकारने झुक तो इस ध्यानसे, कि इसी-रने प्रिता सिवत की चौर कुछ चप्रागनस्थानमें रूतका प्रभाव-प्रसार रोकनेके धानसे, प्रीर चली खांसे मेल जील वढ़ानेका उपक्रम किया। भारतके वड़े लाट चर्ल मेचीने प्रेरचलीको चानीर खीकार किया। श्रीरचाको खांकी पुत याज्ञाव खांको लोगोंने समसा दिया, कि स्रमीर तुम्हारी नगह तुम्हारे भाई चाब्दु लह खांको युवराज बनावें गे चौर चपने बाद उन्हींको मानुलका रामिं हासन हेंगे। इस नातसे याकून खां निगड़ा। उसने सन् १८७० ई॰की ११वीं सितस्वरको वगावतका साखा खड़ा किया। यानून खाँने सन् १८७१ ई॰ में मोरियान किलेपर च्यविकार कर लिया और उसी सन्के सई. सहीनेमें हिरातपर कावजा कर लिया। वाप वेटेका यह भागड़ा अङ्गरेजों हीने वीचमें पड़कर मिटा दिया। बाप बेटेमें सुल कराई चौर चमीर यानूव खांको हिरातका हाकिम खीकार किया।

दससे प्रमाणित छोता है, कि समीर शेरसकी भी सङ्ग-रेजोंका बहुत खयाल रखता था। किन्तु उस समयकी अझरेजोंकी नीतिसे भारत-सरकार स्रोर समीर शेरसकीकी

भैती बहुत दिनोतन नहीं निबही। सभीर ग्रेंस्चलीने भारतः सरकारसे दो प्रार्थनाये कीं। एक तो यहं, कि मैं चपने प्रिय पुत्रं चाँबहुत्त ह खांको युवरान ननाना चाहता हं। जाप भी उषीको युवराज मानिये। दूसरी यक्त, कि जब रूम चपांगानस्थानपर चान्नमच करे, तो चाप मेरी सद्यायता की निये। भारत-सरकारने दोनो प्रार्थनायें व्यखीकार कर दीं। चाङ्गरेनोंने चाफगानस्थान ईरानकी सीस्तानवाली साहदवन्दीका भी उचिन फैनला नहीं किया। भारत सर-कारकी इन वार्तोंसे समीर प्रेंश्चलीका हृदय टूट गया। वह यङ्गरेनोंना भन्ं वन गया। चालीस साल पहने उंपने पिता दोन्त सुक्रमादने जिस तरक निराग छोन। रूपनी भूरमा जाना सिर किया था, उसी तरह हृदयभय और निराग्न छोनर प्रारमली भी रूमकी रचामें जानेपर तयार ह्या। अमीरना रूमवी प्रारण लेनेकी चेटा करना ही रितीय चफगान युद्धका कारण वना। रावटेस साइव चपनी पुस्तक "पाटी वन इयर्स दन इखिया"में कहते हैं,- "यह ध्यान देने योग्य नात है, जि दोनो चप्रमान यहका कारण एक है,-यानी रहत च्यमसरोंना नावुल प्रवेश ।"

इसमें कोई सन्दे छ नहीं, कि दोनो अपगान-युह का कारण हम अपमरोंका काइन प्रवेश वा काइनप्रतिका रूससे मेल मिलाप करनेकी चेटा है। लाई रावर्टस लिखते हैं,—'१८७७ ई॰में रहा-रूम युह हुआ। एक खालसे अपर अपर दोनो प्रतियो लड़ती रहीं। उसी समय इङ्गल क्यों भी इस युहमें प्ररोक होनेकी आश्रदा हुई। अङ्गरेकोंने पांच हलार देशी सिपा हियों की ज वस्त इसे सालेटा मेज दी। रूसने मध्य एंशियामें चायसंर होनेकी चेछा करके चाज़रेजोंकी इस तथा। रीका जवाब दिया। सन् १८७८ ई॰के जून सहीनेसे पेशावरकी **डिपटी क्**सिन्नर मेनर क्वेगनरीने भारत-संस्कारको समाचारं दिया, कि ताश्कन्दके रूसी गवरनर जनरलके वरावर अधिकार रख़नेवां ला रक रूनी चप्पसर कार्बल चानिवाला है। जनरल काममेनने चमीरंको चिट्ठी लिखी है, कि चमीर उक्त चमपरको खर्यं रूस-सम्बाद् जारका दूत समभों। कुक्क ची दिनों वाद यह 'खबर भी मिलीं, कि रूसी फौज छच नदोकें करेकी छौर किलिफ घाटिपर एकत हुई है। वसां वस कावनी बनाना चाहती है। इसके उपरान्त खबर मिली, कि अमीरने अफगान सरदारों की एक सभा करके यह प्रम उत्यापन किया या, कि च्यकगानस्थानको चार्द्धारेजोंका साथ देना चार्चिये, वा उत्सका। अवस्य ही इस सभाने रहंस हीना साथ देनेना फैसना निया। कारण, रूस-सेंसापति छालीरामनी अधीनतांमें एक मिश्रनकी काजुल प्रवेश करनेपर खपागानोंने उसका खादर सत्कार करना चारमां किया। कावुलसे पांच सीलके फाखलेपर चामीरके सरदारोंने मिश्रनका खागत किया। सिश्रनके लीग जड़ी मानसे मजे हुए हाधियों पर सवार कराये गये। एक फौज उनकी ध्यावानी करती 'हुई उन्हें काबुलदुमें बालाचिसारतक लाई। ष्ट्रसरे दिन निभागने यमीर भ्रीरयाती खीर यमगान रईसोंसे सुलाकात की।"

## सेजरकी मिथन।

निश्चन समन्ती अवरकी कुल वार्ते तारदारा भारतने कड़े लाट वहादुरने भारत-सिकत्तरसे कहीं। साथ साथ अगुरोध जिया, कि आप सभी काबुनमें निश्चन भेजनेकी व्याचा ही-जिये। भारत-निकत्तरने मिश्चन भेजनेकी व्याचा दे ही। वड़े लाटने भारत-तिकत्तरको व्याचा पाते ही व्यमीर शिर चालीको एक पत लिखा। "फाटोंवा इयर्ष इन इडिया"में उम चिट्टीको नकल इपी है। उमका मन्मांश इस प्रकार है,—

### "शिमला

"१४ वीं चगस्त, १८७८ ई॰।

"कावृत चौर चन्नात् सानको सीमाकी खुक सची खंबरें सभी, मिली हैं। इन खन्रें से सभी इस वातकी चरूरत जाने पड़ती है, कि मैं भारत चौर चप्रमानस्थानके लाभके लिये सापसे नि:सक्कीच छोकर जरूरी विषयोपर कुक दातें कहां। इस कामके लिये सभी चापके पास एक उच्छियोका दूत भगता चरूरी चान पड़ता है चौर मैं मन्द्रावके प्रधान सेना-पति हिन एकसिनेंसी चेमरलेन वहाइरको इस कामके लिये उपयुक्त समस्ता हां। वह प्रीप्त ही कावृत जावें में चौर चापसे वात चीत करेंगे। वर्तमान चवस्यापर खन्छ। पूर्वक वातचीत हो जानेंसे दोनो रोज्योंकी भजाई होगी चौर दोनो राज्योंकी मेंती चिरस्यायी रहेगी। यह

पत मेरे ईमानदार चौर प्रतिष्ठित सरदार नवान गुंलाम हुसैने खां सी॰ एस॰ चाई॰ की माफित आपने पाम भेना नाता है। वह आपसे दूत नानेने प्रयोजनके विषयमें सब नातें कहेंगे। चाप क्षपापूर्वेन पेशावरसे नानुलकतकी राहने सरदारोंको खाज्ञा दीनिये, कि वह एक सित्र शक्तिके दूतको दृतके सार्थियों सहित निर्विष्ठ नानुल पहुंचनेसे सहायता दें।"

लार्ड रावर्टेस लिखते हैं,—"इसके साथ साथ सेजर कवेगनरीको यह संमाचार कावुल भेजनेके लिये कहा गया, कि खड़रेजोंकी सिमान सित्रभावसे देशमें प्रवेश करती है। यहि
उसको अफगानस्थानमें दाखिल होनेकी आज्ञा न ही गई वा
रूस-सिमानकी तरह उसकी भी पथमें रचा न की गई, तो
समभा जावेगा, कि अफगानस्थान खलकर खड़रेजोंसे महुता
कर रहा है।

इस प्रेमविकी खबर बड़े लाटको नहीं ती गई। उधर २१ वीं नितम्बरको यहरेजोंकी मिश्रम पेशावरसे रवाना हुई और उमने खेंबर दररेसे तीन मीलके पासवीपर जमरूदमें जैरा जाता।

चमीरका एक वैरियोंकासा था। इमलिये अक्नरेकोंकी मिश्चनके प्रधान अपसर चेम्बरचेन साहवने खैवर दररेकी अप-गान फोंचके सेनापति फेंबसहस्मद खांको एक चिट्टी लिखी। चिट्टीकी जो नकल लार्डरावर्टसने अपनी पुस्तकमें प्रकाश की है, उसका मर्म्माशं इस प्रकार है,—

#### 'पेशावर

#### '१५वीं सितम्बर, १८७८।

में यापको स्वित करता हूं, कि भारतके वड़े लाटकी काइति एक याद्व रेज-भिष्णन अपनी रचक फीजके साथ भिन्न-भावसे खेवर दररेकी राष्ट्रसे छोती हुई कावुक जानेवाली हैं। जनाव गुलाम हुसेनकी मार्फत स्थारको इस भिष्णनकी खबर भेज ही गई है।

मुक्ते खबर सिकी है, कि जावलसे कोई अफगान अफनर जापकी पास अलीमसिकिद आया था। आशा है, कि उसने जापकी अमीरकी आजासे कवित किया होगा। मुक्ते दह भी खबर सिली है, कि खबर बाटीके जिन सरदारोंको पेशावर अलाकर हम जोग उनसे पघरचाके स्वत्वमें वातचीत कर रहे ध, आपने उन जोगोंको पेशावरसे खेवर दूररेमें वापस बुका लिया है। अब में आपसे पूछता हूं, कि अमीरके आजातुसार आप इटिश्मिशनको खेवर दूररेसे खाकातक पहुंचा देनेकी जिम्मे- हारो करते हैं, वा नहीं ? याप इस चिट्टीका जवाव पत्रशहकते हाथ भीं श्र ही मेजिये। का'रण, में यहां वहुत दिनोंतक पड़ा रहना नहीं चाहता। यह प्रसिद्ध वात है, कि खेंबरकी जातियां कांबुक सरकारसे रुपये पाती हैं यो'र भारत सरकारसे भी सक्व न्य रखती हैं। यापको सालूस रखना चाहिये, कि हम लोगोने किम प्रथरचाने लिये खेंबर घाटीकी जातियोंसे वातचीत यारस्म की थी! ऐसी वातचीत व्यपने रुनएट नव्याव गुलामहुरेन खांके कांबुक जानेके समय भी की थी। उन्हें समस्ता दिया गया था, कि इस तरहकी वातचीतसे ब्यमीर खोर तुम लोगोंके सब्बन्समें किसी तरहका ब्याचात नहीं लगेगा। कारण, यह सिश्मन ब्यसीर बौर खप्रगानस्थानवासियोसे सित्रभाव रखती है।

"सुमी खाशा है, कि खमीरकी खाशा पानेकी वजहसे खापका जवाव सन्तीषप्रद होगा खोर खाप किश्चनके डाकेतक निर्द्धिय पहुंचा देनेकी जिम्मेदारी खेंगे। मैं खागामी १८वों तारीखतक खापके प्रत्युत्तरकी प्रतीचा करूंगा। इससे ज्यादा देरतक इन्तजार न कर सक्ना। इतने हीसे खाप मेरी शोषता समना सकते हैं।

"किन्तु इसीके साथ में आपको खच्छ हृदय छोर मित्रभावसे यह भी स्वित कर देना उचित समस्तता हूं, कि यदि सुकी मेरे इच्छानुसार जवाय न मिला, यदि जवाव चानेमें देर हुई, तो सुनी धनन्योपाय होकर जिस तरह सुमसे वन पड़ेगा, मैं अपनी गवरमेयटकी चाजा प्रतिपालन करनेकी चेष्टा कर्हगा।"

सेनापति फैनसहस्मद खांने चेखरलेन साहबको जवाव दिया, किन्तु वस जवाव चेलरलेन साहबके इच्छात्रसार नहीं था। पे इसहस्त ही निखा, कि चहुरेन पिश्नको वापस लीट जाजा चाहिये। इनके उपरान्त उमने चप्रगान फीनको खेबर दररेके पछाड़ोंपर चढ़ा दिया। चेखरखेन माइन मसमा गये, कि जनकी निग्रन राइमें रोकी जावंगी। इसलिये नेजर वावेगनरीको खेंबर दररेकी छोरसे दश सीलके पासचेक यालीमस्निद किलेकी खोर किलेके छाकिमसे पथ-रचाका परवाना लानेके लिये भेजा। किलेसे एक भीलके पासलेपर कवेगनरीको कुछ चप्रसीदी किले। उन कोगोंने कछा, कि चापगान सिपाची शावकी ग्रिट पड़ी हैं। तुम यदि द्यागे बढ़ेगे, तो तुनपर गोलियां बरमेंगी। यह सुनकर दानेनगरी माचन वहीं ठहर गया और सेनापति फैनसहन्मद्वा रक बाइनी कवेगनरीके पास बाया बोर कहा, कि बाप यहीं टहरिये,—पेजसहम्मद खां यहां चाकर चापसे वात चीत करें गे! चजीससजिदके पामवाचे जनस्रोत किंगारे एक पनवजीने नशीप भेगसुहस्मर खें।र क्वानरीमें स्ला-कात हुई। यह वहुत जल्री सुजाकात घी। कारण, इकीपर युद्ध वा श्लान्तिका प्रेमला घा। प्रेनभुष्टम्बर बहुत निलनस्रीचे पेश चावा। पर उमने साब साफ कह दिया, कि मैं भिश्चन चागे बढ़ने न दूं जा। उसने कहा, कि मैं खेबर द्ररेका सन्तरो हूं। सभी कायुक्तमे चाजा मिली है, कि मैं जापको रोहा। चक्तक सुनामें शिता है, मैं चपनी जुल फीजरे कापकी रोज़ गा। फैज-म्हरमारने यह भी वाह रिया, वि निर्फ बापकी नैकीक खबालते र्दे जापकी कान नचाता हूं। यक्षीरके बाजातुनार यदि में काम कर्ड तो जापको इसी समय सार हान्।

मेजसुहसादके साथी सिपाही उतने सिलनसार नहीं थे। उनका क्रोधमय चेहरा देखकर क्षेत्रगरीने भीष्र ही मुला-कात खतम कर दी। वष्ट चामग्रान सेनापतिस विदा ह्वा मौर जसक्द लोट चाया। सिधन तोड़ दी गई। चङ्गरे-जोंने छपने काबुल एजग्टको भारत वापम छानेकी छाज्ञा दी! क्वेगनरीको चाचा दी गई, कि तुस पेशावरमें रही योर यमरीदियोंको यमनी तरम मिलानेकी चेटा करो। भारत-सरकारने भिण्णगंके चालतकार्य होनेका समाचार भारत-सिकत्तरके पास विलायत भेजा। भारत-सिकत्तरने काबुलके माघ युद्ध करनेकी चाज्ञा ही। चङ्करेकी फीज हो चोरसे च एर्ड करने के लिये तथार हुई। एक सिन्ध सबार के सागीसे जन्यारतक जानेके लिये, इसरी कोहाटसे कुर्म घाटीतक जानेके लिये। कुरस्य घाटीवाली फींगं सेनापति लार्ड रावर्टल वने। कत्यारकी स्रोर जानेवाली फोनसें २ मी ६५ चापसर, १२ ह्नार ५ सौ ee सिपाची बाँर ७८ तोपें घीं। लार्ड रावर्टसके सेन.-पतित्त्वमें द्वारेमकी चौर जानेवाली फौजमें १ सी १६ अफवर, ६ हनार ५ सो ८६ सिपाही और १८ तोपें थीं। इन पीजोंके चातिरितां ३२५ चामधर, १५ हजार **म** पृष्ठ सिपाची चौर ४८ तोपें पेशावर घाटोसें तयार रखी गई। चङ्गरेजी फोर्जोंकी तव्यारीके समय खसीर फ्रेरचली चौर भारत-जरकारमें कुछ और विखा पढ़ी हुई, किन्तु इसका पव सन्तोषदायक नहीं हुया। अन्तमें अड़रेजी पौजोंको अप-गानस्यानपर चढ़ाई कर देनेकी खाज्ञा ही गई। २१ वीं

भवस्वरको अङ्गरेकी फोजने अलीमसिकंद्रपर अधिकार कर लिया। दिसम्बर महीनेके मध्यतक राक्टेंच माह्य प्रातुर-गरदन दररेके चिरेपर पहुच गये। खोजक दररेपर खोर जलालावाद्रपर भी अङ्गरेकी फोजका कवना हो गया।

चपनी हार देखकर ग्रमीर प्रिग्यली खां रूस टूतके साथ काउति चप्रमान-तुरकस्थानकी ग्रोर भाग गया। प्रिग्यली खांका लड़का याकूव खां काउति सिंहासनपर वैटा। उधर सन् १८७६ ईकी २१वीं फरवरीको ताप्रकान्दमें ग्रमीर प्रिर्म्यली खांका देहान हुन्या। इधर याकूव खां उसी सनके मई महीनेमें ग्रङ्गरेको फोकमें ग्राया। ग्रङ्गरेकी फोकमें रहकर उमने वड़े लाटसे सिंखके वारेमें वात चीत की। सिंखकी वातें तय हो गई ग्रोर सन १८७६ ई॰की ३० वीं मईको गन्द-मकमें जो ग्रङ्गरेक-ग्रप्रगान सिंस हुई, वह नैरङ्ग ग्रफ्रगानमें इस प्रकार छापी गई है,—

- "(१) इस सिन्द-पतने चनुसार दोनो प्रक्तियां एक दूसरेसे मिन्नता रखेंगी।
- (२) कुल अपंगानस्थानकी प्रजाका अपराध चमा किया जावेगा। जो अपगान अङ्गरेजोंसे मिल गये\_थे, उन्हें दर्ध न दिया जावेगा।
- (३) चफगानस्यांन जन दूसरी प्रक्तियोंसे किसी तरस्का यनसार करे, तो रससे पस्ति चसुरेगोंसे मलास कर है।
- (४) एक अज़रेज राजवूत कावुलमें नियुक्त किया जावे। उनके साथ ययोचित प्रशीररचक फीज रखी जावे। सकु-रेज राजवृतको एस वातका स्थिकार दिया जावे, कि वस्र

प्रयोगन उपश्चित होनेपर याङ्गरेन कस्तेचारियोंको स्प्रागन-स्थानकी सीक्षापर भेन सके। साथ साथ स्थारको यह स्थानकी सीक्षापर भेन सके। साथ साथ स्थारको यह स्थानको सीक्षापर भेन सके। पारियोंको भारतवर्ष भेन सके।

(प्] चप्रागनस्थान-सरकारका कर्तवा है, कि वह कावुलके चाङ्गरेच टूतकी रचा करे चौर उसकी उचित प्रतिष्ठा करे।

इस सिक्के उपरान्त यङ्गरेकोंने चफ्रागनस्थानकी जीती हुई नगहोंको छोड़ दिया। सिर्फ खेबर दररेपर व्यपना कवना रखा। सन्विन व्यनुसार चानुरेनोंने चपनी भिश्न काबुल भेजनेका बन्दोबस्त किया। मेजर कवेगनरी काबुल-मिश्रनके प्रधान व्यप्तसर नियुक्त हुए। लार्ड रावर्टम व्यपनी पुत्तक "माटोंवन इयसे इन इण्डिया"में लिखते हैं,—"सन् १८७६ ई॰की १५वीं जुलाईको काबुल-निभानको प्रधान पुरुष मेजर' कवेगनरी क्षारस पहुंचे। विलियम जेङ्किन, लफटिनस्ट इसिलटन उनके साथ थे। २५ नम्बर रिसाला और ५० नम्बर पन्टन उनकी रचाके लिये साथ थी। मैं और कोई पचाम चाङ्गरेज चाप्तमर कुररमके चागिकी जगन्न देखनेके खयालसे भिश्नने साथ साथ भातुरगरदन दररेके किनारेतक गये। वहां हम लोगोंने पड़ाव किया। हम लोगोंने उस सन्गाको सिम्मनके साथ भोजन किया। भोजनीपरान्त मेजर वावेगनरी चौर उनके साधियोंके लिये खास्याका प्याला देनेकी सेवा मेरे सुपुरे की गई। किन्तु न जाने क्यों यह काम करनेमें सुक्ते उत्याह न हुआ। मैं इतना उदान हो रहा या और मेरा साथा उन सुन्दर सनुद्योंने सबन्धने चारुष्ट्रन विचारोंसे इतना

भरा हुला था, कि मेरे सं हसे एक शब्द भी न निकला। छोर लोगोंकी तरह में भी सोचता था, कि सिन्ध बहुत जल्ह हो गई। हम लोगोंका भय लागानोंके हृह्यपर बैठने न पाया। बैठ जानेसे मिश्चनकी पूरी रचा हो सकती। बाधा पानेपर वा विना वाधाने यदि हम लोगोंने बाबुन जानेमें लापनी शंका दिखाई होती और वहां सिन्ध की होती, तो इममे मिश्चनके कावुलमें रहनेकी साधा की जातो। किन्तु यह सब जुक्ट नहीं हुला। इमलिये सुभी लाशहा थो, कि निश्चको शोध हो वापम लाना पड़ेगा।

"किन्तु क्वानरीके सनमें भयका खयाल नहीं था। वह चौर उसके नाधी वहुत प्रसन्न थे। वह सिवयके विषवमें वही चापाने साथ वार्त करना था। उनने सुक्षसे कहा, कि व्यापी जाडेमें में तुन्हारे साथ चफगारस्य नकी उत्तरीय चौर पिधतीय सीमाका रौरा कर्लगा। हम रोनोकी दिलचसीके विषयमें कितनी ही नातें हुई। जन हम लोग नोनेके लिये एथक होने लगे, तो चापनमें यह करार हुचा, कि या तो वीभी क्वेगनरी चगली वनना नहतुमें क्वेगनरीके पास कावुल चली जानें चौर या वह मेरे परिवारके साथ झुररममें रहें। झुररसके एक सुन्दर गांव धालफजनके समीप में चपने परिवारके रहनेके लिये एक सकान तथार करा रहा था।

"दर् सनेरे त्रिमीरका भेजा हुत्या सरदार मिश्चनको साध वे जागेके लिये इसारे पड़ावमें ज्याया। उसके चानेके उप-रान्त की इस होग शुतुरगहदन दररेको छोर रवाने हुए। कोई एक सील चागे वहें होंगे, कि मिश्चनके साथ जानेवाला ध्यमगान-श्मिला मिला। सवारोंकी वरही छटिप ड्रगून मीजकीकी घी। इनकी टोपो वङ्गालके छुड़-चढ़ितोपखानेकी मीजकीकी घी। यह लोग कास लायक चौर छोटे घोड़ोंपर मवार घे। प्रत्येक सवार कड़ावीन चौर सलवार लगाये घा।

"हस लोग उतारसे उतर रहे घे, ऐसे ही समय छनेली "मैगा देखनर चार्यचान्तित हुए। नवेगनरीने सुक्ते मैना दिखाई चैं।र नहा, कि इसना हाल मेरी खीसे न नहना। नारण, वह इसे छाण्यकुर समकीगी।

"अफगाग पड़ावनें निश्चनके लिये एक बहुत सजा सजाया खेमा खड़ा था। वहां हम लोगोंको चाय ही गई। इनके उपरान्त हम लोग पखंतकी चोटोपर पहुंच गये। पर्व-तकी चोटीपर दिखां विक्षो थीं। वहीं इम लोगोंको दुवारा चाय ही गई। वहांसे इम लोगोंको अपने सामने फैला हुआ लोगार दरनेवा आयन सुन्दर दुखा दिखाई दे रहा था।

"कस्पमं लांटनेपर इस लोगों ने सामने एशियाई एइसे दरीपर भोजन चुना गया। सभी पदार्थ अस और खूनी के साथ तयार किये गये। इसारो इन्जत करने में कोई कसर उटा नहीं रखी गई। फिर भी, में सिश्चनका भिवष्य सोच कोच कर दु:खित या और जिस समय कवेगनरी विदा होने लगा मेरा दिल अन्दर ही अन्दर वैठ गया। जब वह इससे विदा हो कर इस दूर आगे बढ़ा, तो इस दोनो फिर बूस पड़े। दोनो एक दूसरे सिखे, इसने हाथ सिलाया और इसके उपरान्त सदैवने लिये एक दूसरेसे चुदा हो गये।"

मचसुच ही सेनर नवेगनरी सिर्फ लार्ड रावर्टससे ही नहीं, वर च इस संसारसे सहैवके लिये निहा हो गये। कारण, वह कानु-लसे लोटन सके,-वहीं मारे गये। सन १८७६ ई॰ की इसी सित-म्बरको कावुलमें वलवा चुचा। पच्चले तीन पलटने चप्रपनी तनखा-इने लिये विगर्झों। इनके साघ तोषें भी घीं। इसके उपरान्त चौर ६ पलटनोंने उता तीन पलटनोंका साथ दिया। यह फौनें तगखाइ न पानेके वहानेसे विगडकर चङ्गरेगोंको सिध्यनका नत्यानाण करना चाहती थीं। कावुलके वालाहिसारकी गिर्देकी चौर प्रोरपुर प्रस्टिनिन रहनेवाली भी वागी फोनने साथ प्रामिल हो गये। वागियोंने पहले घामीरका कारखाना प्रस्ति लुटा। इसके उपरान्त टूर्तानवास घेर लिया। धासीरने वलवेके दिन ची चिट्ठो चङ्गरेचोंको लिखी यी, उसमे वलवेके सखन्यकी वहुत-नी वातें सालूम होती हैं। खड़ीरने लिखा घा,—"वालाहिसारपर नो भीन तनखाद चेनेके जिये एक म हुई घी, वह एकाएक भड़क उठी। पहले, तो उसने अपने अपसरींपर परधर वर-साये। इसके उपरान्त वह रेसिडंसीकी छोर भापटी छोर उनको पत्यर सारने लगी। इसके वद्लेमें रेसी डंसीसे उनपर गोलियोंकी दृष्टि हुई। ऐसी इलचल और नाघा उपस्थित हुई, कि उसे शान्त करना स्थाकिल हो गया! प्रेरपुर, वाला-चितारकी गिर्देके देश छोर नगरके प्रत्येक श्रीयोके मनुष्य वालाधिसारमें भर गये। उन लोगोंने कारखाने, तोपखाने, य खगार तोड़ डावे। इसके उपरान्त सकने सिलकर रेसी-इंसोपर चाक्रमण किया। उस समय मैंने चक्रगान सैन्यके प्रधान सेनापति दाखद ग्राइको दूतकी सद्यायताने लिये भना। रेसी डंमी के इरवा ने पर वह पत्यरों चौर वरिक्यों की मारस घोडिसे गिरा दिया गया! इस समय वह मर रहा है। इसके उपरान्त सैने सरदार यहिया खां और अपने लड़के युवराजको क्षरान देकर मेजा, किन्तु इसका भी कोई फल न चुचा। इसके उपरान्त मैंने सुप्रसिद्ध सप्यहों चौर स्झाओंकी मेना, किन्तु इनसे भी कोई लाभ न चुत्रा। इस समय सन्द्रा छी चुननेपर भी रेसी उन्तीपर चान्नसण निया चा रहा है। इस एलपलसे म्भी च्यस'स दु:ख है।" प्रात:कालसे सन्ध्रा-पर्णन्त वागियोंने रेसिडन्छोपर छाजसण किया। सन्त्राको नागी रिविडन्डोमें युवे। यहां वड़ी सार काट हुई। कोई एक ची वागी सारे गये। किन्तु वागियोंने रेसिडन्डीके किसी चादजीको जीता नहीं छोड़ा। कवेगनरी चाह्रकसे लेकर रचनसैन्यने एक एक सिपाहीको चुन चुनक्षर भार डाला। वाहते हैं, कि कवेगनरी साहबको वागियाने जीता पकड खिया था। इसके उपरान्त उनकी कोठरीमें एक चिता तय्यार की। चितासें जाग लगा ही चौर ज्वलन वामिसें वाचेग-नरीको भस कर डाला। अभीर काबुलको मालूम ची चुका था, कि कवेगनरी इ री सित जरको सारे गये, किन्तु चौथीको उन्होंने जो चिट्ठी चाङ्गरेनोंको लिखी, उसमें इस वातको जान व्सावर छिपाया। उनकी चिट्टी इस प्रकार है,—"कवल सदेरें द वजेसे सन्वग्रापर्यन्त सहस्र सहस्र'मनुष्य रेसिङन्छी नष्ट करनेके लिये एक्त हुए थे। दोनो चौर वहुत प्रायनाश हुन्या। सन्ध्या ससय वागियोंने रेलिडन्सीको न्याग लगा ही। कलके रागतक में पांच ग्राहिमयोंके साथ घिरा

हुवा हूं। सुक्ते पक्की खबर नहीं मिली, कि दूत चौर उमके नाधी मार खाले गये वा गिरफ्तार किये जाकर वाहर निकाले गये। व्यक्तगानस्थान तवाह हो गया है। कौन और दई गिर्देने देशसे राजभक्ति उठ गई है। दाऊदशाह के फिर चारोग्य लाभ करनेकी चाशा नहीं है। उसके मव नौकर पाकर मारे जा चुके हैं। कारखाने चौर चस्कागार किल्कुल लुट गये हैं। व्यक्तमें मेरी वादशाहत वरवाद हो चुकी है। परमेश्वरके उपरान्त चव में गवरमेग्टसे सहायता चौर सलाह चाहता हूं। मेरी सची टोक्तो छौर ईमानदारी दिनके प्रकाश की तरह साफ साफ प्रमाणित हो जावेगी। इस दुर्घटनासे मुक्तसे मेरे मिल राजदूत चौर मेरा राज्य दोनो छूट गये। में वहुत दु:खी चौर परेशान हूं।"

# दितीय श्राफगान-युद्ध।

भारत-मरवारने मिश्रनकी खळाका समाचार पाते ही लाई रावटेसके सेनापतित्तमें कोई ० छनार पांच सो लिपा- छियों और २२ तोपोंकी एक फौन काबुलपर चढ़ाई करने के लिये और खळारोंको देख देनेके लिये तळार की। लाई रावटेस काबुलपर चढ़ जानेके लिये शिम्म खेसे चली खेल पहुंचे। लाई रावटेस काबुलपर चढ़ जानेके लिये शिम खेसे चली खेल पहुंचे। लाई रावटेस च्यमनी दुस्तक "फाटोंबन दयसे इन इिक्ट या में लिखते हैं,—"सेरे चली खेल पहुंचनेपर कप्तान कनो लीने चर्मारकी चिट्ठियां मुसी दीं। तुरना हो मैंने चट्ठियों का

णवाव दिया। दूसरे दिन भारत-सरकारकी चाजासे मैंने चमीरको लिखा, कि खर्य चापके इच्छा प्रकाश करनेपर चौर खापने दूतनी रचा चौर रच्नत नरने सी निम्मेदारी खेनेपर मेनर क्वांगनरी तीन चाङ्गरेन चाफसरोंके साध कावुन भेने गये। वह सव ६ सप्राहके भौतर भीतर च्यापकी फीज चौर प्रनादारा सारे गये। इससे प्रमाखित छोता है, कि च्याप च्यपनी सन्वि पूर्ण करनेमें घानुपयुक्त हैं, घ्याप च्यपनी राजधानीमें भी भासन नहीं कर सकते हैं। चाप यदि इटिश-सरकारसे भिन्ने रहेंगे, तो चापके शासन की नड़ जमानेके लिये चौर टूतके ছत्यारोंको हर देनेके लिये चङ्गरेची फौच कावुलकी चौर चाती है। यदापि चाप चपने ४ घी सितस्वर-वाखे पत्रमें दृटिश-सरकारसे सित्रभाव दिखाते हैं, फिर भी चमारी सरकारको समाचार मिला है, कि देशको नातिथोंको हमारे विरुद्ध उभारनेके लिये कावलसे दूत भेजे गये हैं। इससे जान पड़ता है, कि जाप इस कोगोंके सित नहीं हैं। चापको उचित है, कि चाप एक विश्वन्त कर्मनारी मेरे पास भेजकर उसकी मार्पत अपना सतलव जाहिर करें।

"सुभो इस समाचारने सळ होनेमें थोड़ा भी खन्दे ह नहीं था, कि अमीर गिलनइयों और दूसरी नातियोंको हमारे विषष्ठ भड़कानेकी चेटा कर रहा है। एक नमानेमें एक नेटिव भला आहमी वळाव सुलाम हुसेन खां कावुलमें हमारा एनएट था। उसने मुभासे कहा, कि यदापि सुभो अमीर याकूव खांकी सलाहसे कावुल-मिश्चनके सारे नानेका विश्वास नहीं है। तथापि अमीरके सिश्चनके वचानेकी कोई चेटा न करनेमें जुछ सन्दे ह नहीं। गुलाम हुसेन खांको दस नातका भी विश्वास था, कि स्मार हम लोगोंके साथ चाल चल रहा है। शिसलेसे रवाना छोनेके पहले मैंने उस प्रान्तकी जाति योंके कितने ही सरहारोंको बुला रखनेके लिये तार दिया था। चलौखेलमें पहुंचनेपर यह देखकर मुक्ते बहुत हमें हुआ, कि वह बुला लिये गये थे।

"यह सरदार महायता देनेने वर्ड लाने लाने वादे करते थे। यदापि मैंने उन लोगोंकी वातोंपर विश्वास नहीं किया, फिर भी यह नतीजा निकाला, कि उमीर याकून खांके दगा वाणीसे उपमान णातियोंको हमारे विरुद्ध मड़काते रहनेपर भी, यदि मैं खून मजजूत फोजके साथ छागे वढ़ता जार्ज, तो मुक्ते किसी रोक रखनेवाली वाधावी उपायद्वा न करना चारिये। सब वाते तेलो । और फुरतीपर निभेर हैं। किन्तु फुरती रमदकी पहुंचपर निभेर हैं। क्वारमसे रजदके जानवरोंको देखकर में समस गया, कि फुरतीके साथ धागे वढ़ना चक्तमद है। लगातार किन परिश्रम करनेसे चौर धिष्वित नोकरोंके ध्यमावसे, कितने ही प्रमु मर चुके थे। जो रह गये थे, वह बीसार थे वा निकमी वन गये थे।

्रैंद वी तितन्यको मेंने एक इश्तहार नारी किया। इसकी प्रतियां नाडुल, गननीके जोगों और अड़ोस पड़ोसकी कुल नातियों में बंटना हीं। मुक्ते नाशा घी, कि यह इश्ति हार हमारे चागे नज़ने हमें सहायता हैंगे चौर निन नोगोंने सिडन्योपर चाज़मण नहीं किया था, उन्हें निचिन्त कर देते। मैंने नोगार घाटोंने सिन्नोंके नाम चिट्टियां भी

लिखीं। म्रातुरगरहन हररा पार करते ही हम लेशोंको इन्हीं सिल बोंके देश में पहुंचना था। सुकी सिल बोंकी सहायताकी वड़ी चिन्ता थी। १८ वीं तारीखको मैंने ह्यामीर का बुल को जिस एक चिट्टी लिखी। चिट्टीके साथ स्प्राना इस तहार कोर सिल बोंको चिट्टी भी म्राप्रिल कर ही। हैंने ह्यामीरकी चिट्टीके लिखी प्रतिनिधिके चार्नकी प्रतीचा कर रहा हूं। मैंने यह भी कामा प्रकट की थी, कि चाप मेरा सन्त्रमा पूरा करने के लिये उचिन का चारी करें ने ह्यार का स्थार सारत सरदारकी सहायतापर सरोसा रखें गे।

"१६ वीं नितस्दरतन वहुतसी तयारियां हो गई। में वह लाटको सूचना है सका, कि हमेडियर जनश्ल वेकर मुतुर-गरदनपर अपनी फोंचके साथ सोरचा बांधकर डंट गये हैं। झुग्रीतककी राह साम करा रहे हैं। लोगार घाटो जानेमें पहले इसी जगह फोजका पड़ाव होगा। प्राद्धिक वारक्रदारी रेस्टर जुटाई जा रही घी। में फंजिक पिक्ले भागने तोपखानेकी गाड़ीपर खजाना खाँर गोजी वार्ट के खाया हं। असल फोजके आगे वढ़ानेकी चेटा यथामुका की जा रही है।

"२० वीं तारीखनी सभी खनीरका जवान किला। उनने इस नातगर दु:ख प्रकाश किया था, कि मैं खर्य खलीखिल न च्या सका। किन्तु में खपने दी विश्वस्त कर्भाचारी खापके पाष भेगता हूं। इनमें एक खायखयके सन्ती ह्वीड्लह खां और दूसरे शाह सुहस्मद खां प्रधान सन्ती हैं। चिट्टी खानेके दूसरे दिन वह लोग खा गये। "यह भने आहमी तीन दिनोंतन हमारे पड़ावमें रहे। जैंने उनसे नन नन मुनानात नी, तो उन लोगोंने मेरे दिलपर यही विद्यास नमानेनी चेटा नी, कि नमारे टिट्य-सरकारके किन हैं चौर वह टिय्-सरकारकी सनाहने चानुसर चनना चाहते हैं। किन्तु-सभी भीत्र ही मालूम हो गया, कि चलनों नमाने देन उचनके चारियों को हमारी नावुनकी चम़ई रोननेने निये, कावुन-मिभननी हत्या नरनेनालों नो दख देने का भार नावुन-मरनारको दिनानेने निये चौर सम्पूर्ण देशके उन्ते नित हो उटनेतन हमारी !रवानगी रोननेने निये मेना था। \* \* \*

"में असीरके दोनो प्रतिनिधियों सं एकको अपने साथ रखना चाहता था, किन्तु दोनें एक भी हमारे पड़ावमें रहनेपर राजी नहीं होता था। इसलिये सभी उन दोनोको छोड़ देना पड़ा। मेंने उनके हाथ निजलिखित चिट्ठी अधीरको भनी;—

'हिंग हाईनेस स्प्रिमीर काबुल। स्रातीखेल क्रम्य। २५ वीं सितस्यर, १८०६ ई॰।

'(ग्रिणाचारके उपरान्त)। मैंने व्यापकी १६ वों कोर २० वीं सितन्तर १ जी कोर २ री भ्रवालकी चिट्टियां सक्तफी ह्वीड़-कह खां कोर वजीर भ्राह सहस्मदकी साफेत पाई। ऐसे सुभिष्ठ कोर सुवोग्य महुक्योंके भेजनेकी वजह से में व्यापका हातज्ञ हुवा। उन्होंने सुभसे व्यापकी इच्हा प्रकाभ की कोर मैं उनकी वातें खूव चमक गिया। दुर्भाग्यवस् चढ़ाईका सोसम जल्द जल्द खतम हो रहा है। जाड़ा भीत्र ही व्याना चहिता है, किन्तु, विषम भीत उपस्थित होनेके पहले

**डी चा**ङ्गरेजी पौजने काजुल पहुंच जानेके लिये यथेए समय है। जापने जपनी तीसरी और चौधी तारीखनी चिट्टीमें हमारी सलाह चौर सहायता पानेकी इच्हा प्रकाश की है। वड़े लाट वहादुर चाहते हैं, कि चङ्गरेजी फीज यघाचस्भव शीव ही कावुल पहुंचकर खापकी रचा करे खौर खापकी देशमें पिरसे शान्ति स्थापित करे। दुर्भाग्यवश्र रसद संग्रह कर्नेमें कुछ इफ्तोंकी देर हो गई, फिर भी वड़े लाट वहा-दुरको यह जानकर हर्षे हुन्या, कि इस ससय न्याप खतरेसें नहीं हैं चौर उन्हें यामा है, कि चङ्गरेनी मौन कादन पहुंचनेतक स्राप देशमें शान्ति रख खर्कों। में स्रापको यह सुममाचार सुनाता हूं, कि कत्वारसे चौर जलालावादसे एकं एक अङ्गरेनी फौन काबुनकी और रवाना हो चुकी है। येरी फौज भी भ्रोंत्र ही काबुलकी चोध खाना होगी। चापको मालूस होगा, कि कुछ दिनोंसे इस लोगोंने शुतुरगरदनपर कवना कर लिया है। छतिरिक्ता रिमाने पन्टरें ग्रौर तोप-काने कुर्स पहुंच चुके हैं। यह उस फीनके स्थानापन होंगे, निषे बुर्रमें वेकर मैं कानुव चाता हुं। चव एका एक सुक्ते सालूम हुद्या, कि सुक्ते और फौजकी जरूरत पड़ेगी। वड़े लाट वहाटुरने सापकी रचाके धानसे साजा दी है, कि कादुलकी चोर जानेवाली प्रत्येक चाज़रेजी फौज ऐसी जनरदस्त हो, कि जापके श्रव खोंकी नावासे यक न सके। नि:सन्दे च तीनो फौजें वस्तुत जवरदस्त हैं। कन्वा-रसे चानेवाली भौजको किलातेशिलजई छौर गजनीर्से रोकने-वाला कोई नहीं है। इसिलये ,उसने शीव ही कावल न

पत्तं चनेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। गत मई सही-नेमें वापने हटिश्-चरकारंखे जो सन्वि की घी, उसके खवालसे खैवरनी चातियां पेशावरवाली फोजनो खेवर घाटीनें 'न रोकोंगी,-वरच छपने वारवरदारीके जानवरोंसे फीजकी महा-यता करेंगी। इससे यह फीन भी शीव ही काबुल पहुंच चावेगी। जापकी स्वासे मेरी कठिनाइयां भी घट गई हैं। मुभी बाशा है, वि खैंबर और कत्वारवाली फीनके साथ साथ में भी व्यापने पास पहुँच जाऊँगा। व्यापनी सलानातने खयाल में बहुत खुग्र हूं। सभी चाशा है, कि चापकी लपासे में वारवरदारी चौर रसदकी सहायता पा सक्नुंगा। मेंने चापके इस प्रस्तावकी खुव गौरके साथ देखा, कि चाप नागी पाजने इस्ति। व्यवस्था नारने टिश्स फीजनी नावुल यानेके करने वचागा चाहते हैं। मैं धापको इस स्रतिरिक्त क्षप.के लिये भारत-चरकार चौर वड़ी लाटकी चौरसे धन्यवाद देता हुं। किमो दूनरे ममय यापकी यह वात वड़ी खुगीके माय मञ्जूर कर ली जाती, किन्तु वर्नमान दशानें विशाल रुटिश् जाति अपनी फीजके नाथ बिना नावुन चाये चौर चापकी नलायतारी वागियोंको किना कठीर दयह दिये रह नहीं नकती। मैंने चापकी चिट्टी वड़ी लाटके पास भेज दी है। इन जवानकी भी एक नकल वही लाटके विचा-रार्य चानकी जानने मेन हूंगा! इस चवनरने में संसाकी धनीयुलद्खां चार वशीर प्राप्ट सुद्दन्सदक्षी चापके पास वापन जानिकी इजाजत ईता है।"

मन् १८०६ ६०ची २० वी नितन्त्ररको राबर्टेट साहबने कुर-

मकी फीजका सेनापितत्त्व भार सेनापित गार्डनको दिया छौर खयं काबुल जानेवाली फीजको जेवर कुर ससे कुशी पहुंचे। राइमें कोई दो इनार चप्रगानों खौर चङ्गरेनी पौनमें एक छोटोची लड़ाई हुई। कुग्रीमें सभीर कानुल स्रङ्गरेनी फौजके साथ रचनेके लिये जा पहुंचे थे। लार्ड रावटेसने क्यारी पहुर्वकर अभीरसे मुलाकात नी। लार्ड रावर्टमने इस मुलाकातकी बात अपनी पुस्तकमें इस प्रकार लिखी है,—"सुभापर चभीरकी स्त्रतका चच्छा चसर नहीं हुचा। वह श्रीक्षर और नोई बत्तीस सालना मनुष्य है। उसना माथा इवा चुत्रा चौर शिर गावडुम है। दुड्डी नामके लिये भी नहीं है। उसमें वह प्रस्ति नहीं जान पड़ती थी, जिससे च्यपगानस्थानकी उद्गा जातियां दवाई जा सकती हैं। इसके च्यतिरिक्त 'उसकी मांखें बहुत चच्चल थीं। वह देरतक निगाहें चार नहीं कर सकता था। उसकी स्रत ही उसकी दुचित्तेका पता देती घी। उससे मुक्ते वड़ी आपङ्का घी। कारण, वह मेरे पड़ावमें रहकर चिट्टियां मंगाता और भेजता था। जवस्य ही वह अपने कावुकी भिन्नोंको हमारे इरादे चौर कामकी खूचना दे रहा था। फिर भी वह हमारा भित्र था। नानुलने अपने नागी सिपा। चियोंने भयसे सागनर हमारी भर्ग व्याया था। इसलिये भीतर भीतर हम सव क्काङ् सीच सक्तते थे, किन्तु विना प्रसाण पाये प्रकाश रूपरी क्कि नहीं कह सकते थे। सिर्फ उसका साहर करनेपेर ৰাঘ্য ই।"

तन् १८७६ ई॰ की २१ी अक्टोनरकी अज़रे दी भीज क्रायींचे

रवाना हुई चौर तीमरी चक्टोवरको जाहिदावाद पहुँची। ६ ठीं ७वीं चौर प्वीं चक्छोनरको सङ्गाविध्यतेसे खेकर कावु-लतक सङ्गरेनी फीज और सफगानोंमें खासी लड़ाई, हुई। चन्तनें ध्वीं चक्छीवरको चङ्गरेनी फौचने कावुल नगर चौर कावुल दुर्गेपर चिधकार कंर लिया। इनके उपरान्त ही लार्ड रावर्टेच वालास्थिगरकी रेसिडव्सी देखने गये। उन नमयका हाल "चफगान वार" नाची पुक्तकमें इस प्रकार लिखा है,—'रेसिडन्सीका पहला हम्य उनके पीछेकी दीवार घी। यह दुरुक्त थी, निन्तु चंधिन धुंचा लगनेकी वज्रहरे उनका जनरी गंग काला हो गया था। दीवारके प्रत्येक को,नेपर क्टिर वने हुए थे। रेनिडन्सीने घोड़े से सिपाही इन्हीं के दोंने बहुमंखक वाक्रडण करनेवालोंपर गोलियां चलति ध। इन दरचने छित्रोंकी पारी चोरके प्रत्येक वर्ग पूटपर चर्छेख गोलियों के चिन्ह बने हुए थे। कहीं कहीं गोलोंके वनाने वड़े वड़े निग्रान थं। रेविडम्बोजी पिचनीय दीवार वालाचिमारके सालने पड़ती थी। इस दीवारपर वने हर गोली गोलोंके अवंख चिन्होंसे जान पड़ता घा, कि वाला-हिमारके चकागारपर च विकार करके वागियोंने रेसिडन्डीपर कितना भयदूर चाक्रयण जिया था। इस चौर रेमिडन्डीकी तीन मिक्किं घों। हो चार भी सीचूद घों। एक चागत नर हो गई घी। \* \* \* रेसिडन्डीका चाड़न कोई ८० वर्ग फुट छोगा। इसके उत्तरीय किनारेपर एक तिमिञ्जला मकान बना है। किन्तु इन मध्य वह मकान नहीं घा। कारट, वह जल गया या,—लिपं उमकी काखी काली हीवारें

वाकी रह गई थीं। वाई छोरकी दीवारपर खूनके छींटे पड़े हुए थे। इसारतकी क़ुरसीपर राखका देर लगा हुन्जा था। जिससें इस समय भीं खागकी चिनगारियां सौजूइ घीं। सन्तान इस समय भी भीत'र ही भीतर सुनगरहा घा! यच जानना कठिन या, कि किस जगह जीवित सनुख्य जला दिये गये थे। किन्तु एक कोटरीकी वीचकी राखने जान पड़ता था, कि वहां मनुष्य जलाने लायन चारा जलाई गई थी। कोटरीके वीचमें शाख पड़ी घी चौर उसीके ससीप सनुव्यक्षी दो खोपड़ियां छौर इड्डियां पड़ी घीं। इस नसव भी इनसे दुर्गन्य निकल रही घी। जोटरीको छत गौर दीवारों-पर खुनके धब्बे लगे थे। इससे जान पड़ता था, कि वचां घोर युद्ध चु या या। सर जनोंने खोप ड़ियोंकी जांच की। कारण, खोपड़ियोंके युरोपियगोंकी होनेकी सन्मावना की गई थी। रेकि-डच्ची रेंनी समाईके साथ लूटी गई थो, कि **दीवारपर** एकं खंटीतज नाकी नहीं थी। नानेगनरी साइनके सकानकी वालाहिसारकी ओर वाली खिड़िकाशोंके चौखटेतक तोड़ डाले गये ये। गचपर पड़े हुए भोभोने कुछ टुकड़े ही उनकी निशानी ये। परदे वाहि लूट लिये गये थे। एक ख्टीमें रङ्गीन परदेका सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था, वहीं कोठरीकी लुटनेसे पह्नवेकी भड़कका पता देता था।"

१२ वीं चक्कीवरको लार्ड रावर्टकने वालाहिसारमें दरवार किया। दरवारके पहलेकी एक प्रयोजनीय घटनाका हाल लार्ड रावर्टक इस प्रकार लिखते हैं,—"में इस चिल्लामें पड़ा था, कि याकूवखांके साथ क्या काररवाई करना चाहिये।

मेरी रीती ही अवखांमें १२वीं अक्टोनरने संवेरे यानूनखांने चातर चाप ही चपना पैसंला कर लिया। सेरे कपड़े पह-गनेके पहले ही वह मेरे खेमेमें याया। उनके सलाकातको इच्छा प्रकट करनेपर में उमसे किला। मेरे पास चिर्फ एक क्तरती थी। उर्व मैंने चयीरको दे दी। उसने कहा, कि में अपनी इजारतसे इस्तेमा देना चाहता हूं। निस समय में ज़ुशो गया था, उसी समय मैंने यह स्थिर जर लिया था। \* \* \* उसने कहा, कि सुभी व्यपना जीवन बीभा सालस होता है और मैं चफगानत्यानका चसीर होनेकी चपेचा चा इरे की फी जका घित्यारा होना पसन्द करता हूं। चन्तमें उनने कहा, कि जबतक मैं वर्ड लाटकी चाद्यांसे भारत, लाउन, वा जहां वड़ी लाट भेजना चाहीं, भेजा न जाड़ी में गाप होने खेनेने पास व्यपना खेला खडा नरानर रहना पाइता है। मैंने अभीरके लिये एक खेमा दिया। उसका जलपान तय्यार करनेकी चाजा दी चौर उर्ने सीच ससमावरं फैलला करनेके लिये कहा। उससे यह भी कहा, कि ग्रान दम् बने दरवार होगा। उम समय चापको भी दरवारमें चलना पड़िशा। यह खयाल रखना चाहिये, कि इन समय-तक उपभीरको यस माल्म नहीं घा, कि सम लोग दरवारमें जिल तरहकी विज्ञप्ति करेंगे वा इस लोग उनके मिलयोंक माय कीमा व्यवचार करेंगे।

'द्र वर्त मेंने याक्त्वसांते सुलाकात को । वह स्थानी इमारत होड़नेपर स्थान था। ऐसी द्रशामें वह द्रवारमें धरीक छोना नहीं चाहता था। उसने कहा, कि में स्थाने वहले जपने वड़ लड़केको जापके साथ कर टूंगा और मेरे 'कुल मन्ती जापके पास रहेंगे। मैंने उससे घोचनेके लिये फिर कहा। किन्तु उसे जपना परत्याग करनेपर उदात देख-कर मैंने उससे कहा, कि मैं वड़े लाटकी जाजाके लिये तार मेजता हूं। जापकी विना मरजीके जवरदस्ती जापसे राज्य न कराया जावेगा। फिर मैंने यह कहा, कि जवतक वड़े लाटका जवाव न जावे, जाप जपना जल्य कायम रखिये।

"दोपहरको मैं वालाहिसार पहुंचा। सेरा छाफ, युवराज, सिन्तदल और काबुली सरदारोंका वड़ा आए मेरे साथ था। राहकी दोनो ओर पंक्ति वांघकर फौज खड़ी थी। उस दिन अपनी फौजपर सुभी वड़ा अभिमान हुआ। फौजके विपाही इस उपलचके लिये खूव साफ हो गये और वने ठने थे।

"सेरी सवारीके च्याचे भागके सदर फाटकसें प्रवेश करते ची इटिश्-वैजयन्तो चढ़ा दी गई, वेख वाजेमें जातीय गीत वजने लगा च्योंर्तोपोंने ३१ फीर सलासी सर की।

"दरवारने कमरेमें पहुं चकर मैं घोड़े से उतरा और उचा-चवपर जाकर मेंने टटिश-सरकारी निन्निलिखित विज्ञिति चौर य.जा, उपस्थित सनुष्योंको सुनाई,—

गत इरी चक्छे वरने विचापनमें मैंने काबुलवासियोंको सिनत किया था, कि अझरेजी फीज काबुलपर चिवतार करने चा रही है। मैंने उन लोगोंको अझरेजी फीज तथा चमीरके चक्तियारका सुनावला करनेसे मना कर दिया था। उस विचापनसे जवचा की गई। मेरी फीज जव काबुल पहुंच चुकी है चौर उसने वालाहिसारपर जवजा कर

तिया है। किन्तु इसके व्ययमर छोनेमें खूब वाधा दी गई छोर काबुलवासियोने भी इसके रोकनेके कारमें बहुत वड़ा भाग लिया। इससे पहले वह व्यमीरमें बगावत कर चुके हैं। उन्होंने इस व्यपरावको कवेगनरी साहव व्यमीरके दोन्तको हिया करके खोर गुरू कर लिया है। उन्होंने नितान्त नामर्शे खोर दगावानीसे यह हत्याकाण्ड किया। इससे सन्पूर्ण व्यपगानस्थानवासियोंको व्यप्नतिया हुई। ऐसे दुक्तम्मी का उचित प्रतिफल तो यही है, कि कांबुल नगर वरवाद कर दिया जावे बोर इसका नाम निप्रानतक वाकी न रहे। किन्तु ग्रेट छटेन न्याय भी दयापूर्वक करना चाहता है। मैं कांबुल वर्गी स्वित करता हूं, कि उनके व्यपराधका पूर्ण दण्ड नहीं दिया जावेगा चौर यह नगर वरवादीसे वचा लिया जावेगा।

'फिर भी, इस बातकी जरूरत है, कि वह दे एगिवे वच ग गावें गोर दं भी ऐसा हो, कि उन्हें सालूस हो गौर याद रहे। इसिलये जाइल नगरका वह साम जो वालाहि-सारको ग्राहरे विश्वी निर्मार वा बालाहिनारकी ग्राहरे जो फोनकी रचानें किसी तरहका ग्राधात उपस्थित वर मकता है, तुरन्त हो शृनात कर दिया जावेगा। इनके ग्राहर्ति रिक्त काइन्यानियोंके ग्राहर्ति समप्र बहुत बड़ा जुन्माना किया जावेगा। जुन्मानेकी रक्तम पीछे प्रकट की जावेगी। में यह स्वता भी देता हूं, कि प्रान्ति स्थापत रखनेके लिये कापूल कार गोर उपसे उसकी चारो ग्राहर देश देश सील-तम फोजी जानन रखा जावेगा। ग्राहरेकी स्वाहरे काइ- लंभें रक्त जक्को गवरनर नियुक्त किया जावेगा। वह शासन करेगा चौर कठोर हाथसे चपराधियोंको दख दिया करेगा। कावुजवासी चार चास पासके गांववाले गवरनरकी चाचा साननेके जिये स्वचित किये जाते हैं।

'यह हुई मानुल नगरने दखनी नात। जो सनुष्य छप-राधी समनी जावेंगे, उन्हें अलग दख दिया जावेगा। हाल-वाले वलवेंकी खासी तहकींकात की जावेगी। उसमें जो लोग जैसे अपराधी प्रमाणित होंगे, उन्हें वैसा ही दख दिया जावेगा।

'चपराध चार चाधानित निवारणके लिये खार कावुलवासी भवेजादिसयोंकी रचाके लिये स्वित किया जाता है, कि भविष्यमें किसी तरहका घातकण्रस्त कावुल नगर तथा कावुलसे पांचकोससे फासलेतक बांधा न जावे। इस स्वचाके सक सप्ताहके उपरान्त जो अनुष्य हथियारवन्द दिखाई देगां उसको प्राण दण्ड दिया जावेगा। इटिश्च-सिश्चनकी चीजें जिन सनुष्योंके पास हों, वह उन्हें इटिश्च पड़ावसें पहुंचा दें। इस स्वचाके उपरान्त जिसके घरसे इटिश्च-सिश्चनकी चीजें निक्कोंगी, उसको कठोर दण्ड दिया जावेगा।

'इसके चितिरिक्त जित सनुष्यके पास चार्मिय द्यस्त हो, वह उसे टिट्र पड़ावमें जमा कर है। जमा करनेवालेको देशी वन्दूकके लिये तीन रूपये चौर युरोपियनके लिये पांच रूपये दिये जावंगे। इस स्त्रचनाके उपरान्त यदि किसीके पाससे ऐसे हथियार निकलेंगे, तो उसे कठिन दख दिया जावेगा! चन्तमें मैं यह स्त्रचना देता हूं, कि जो मनुष्य रैनिड्स्डीपर जाजमण करनेवाले वा जाजमण किसी तरएका मद्यन्य रखनेवालेको गिरफ्तार करा देगा, उसे प्रचास गम्बे पारितोषिक दिये जावेंगे। इतना ही इनास गत २री नितद्यरके उपरान्त ज्युहरेकी फीनसे सासना करनेवालेको गिरफ्तार करानेपर दिया जावेगा। कारण, ज्युहरेकी फीनसे सासना करनेवाला यथार्थमें जमीरका वागी है। यदि इस तरहका जपराधी महुप्य जफगान फीनका कप्रान होगा तो ७५ रुपये जौर सेनापित होगा, तो १ सो बीस रुपये उनके गिरफ्तार करनेवालेको दिये जावेंगे।

"चमगानों इस विच्चिप्ति वहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने ध्यान पूर्वक इमे सुना। विच्चित्ति हो चुननेपर मैंने लोगोंको जाने करा चौर सन्तियोंको टहरने। कारण, मैं उन्हें कैद करना चाहता था। उनसे मैंने कह दिया, कि सिधनको हलाकी तहकीकात होनेतक तुम लोगोंको कैद रखना मैं चपना क्रेंग समस्ता है।

ृहसरे दिन मैंने नगर प्रवेश किया। मैं नगरके प्रधान प्रधान वनारों छोकर निकला। जिसमें नगरवासियोंको, मालूम छो, कि वह मेरे वश्रमें हैं। रिसाला वृगेड मेरी सवारीके आगे था। मैं चपने छाफ और श्रारीरचकोंके साथ उसके पेंछि था। मेरे पीकि पैदल सिपाहियोंकी पांच वटालियन पैदल फीज थी। तोपखाना साथ नहीं था। कारण, जुक बाजार, उतने सद्दीर्थ थे, कि दो सवार वरावर वरावर सुश्रक्ति च वक्त मक्ते थे।

"सुप्रक्रितमें इस नातंकी बाधा की जा सकती थी, जि

नगरनाची हमारा खागत करेंगे। फिर भी, वह हसारी प्रतिष्ठां करते थे। सुक्षे च्याशा भी घी, कि सेरा जड़ी जलून उन्हें खुन च्यात करेगा।

"सेंने कावुलमें शान्ति खापन करनेके लिये सेजर जनरल जैम्स हिलको उस समयके लिये कावुलका गदरनर बनाया। उनके साथ एक सुसलमान अलेखाइसी नव्याव गुलाम-हसेन खांको भी रखा। इसके द्यतिरिक्त मेंने हो च्रहालते कायम कीं। एक फोजी चौर टूसरी सुक्की। सिश्रन-हत्याकी तहकीकातका काम च्रहालतोंको सो प दिया।"

१६वीं चाक्रीवरको वालाहिसारके एक वारूद्भरहारमें चाग लगनेसे भव्हारघर वह भयद्वर प्रव्दने साथ उड़ गया। **ग्रङ्गरेजोंको इब सखारघर ग्रीर उसमें रखी हुई वारू**दकी खबर नहीं घी। उस समय वालाहिसारसें पूर्वी गोरखा और ६७ नब्बर पैदल फीजका पड़ाव था। वारूद उड़नेके साथ साथ ६६ नम्बर पैदल फोनके कप्तान भाष्टो, ५वीं गोरखाके सुवेदार मेजर और १६ देशी सिपाही उड़ गये। इस घटनाने उपरान्त ची अङ्गरेनी फौनने नालाहिसार खाली करके <u>वु</u>द्धिमानी दिखाई। कारण, दो घएटे के उपरान्त ही दूसरा वारूद-भण्डार उड़ा। इसवार पत्त्वेसे भी च्यादा प्रव्य हुन्या। वालाच्चिमरसे चार सौ ग्रज दूर कितने ची खप्रगान मर गये। वारूद भखारोंने उड़नेना कारण खूव जांच करनेपर भी यज्ञात रहा। कितने ही लोग स्मनुसान करते थे, कि च्यफगानोंने वालाहिसारनी चाज़रेजी फौज उड़ा देनेके लिये बारूरमें चाम लगाई थी। चाइरेजी फीजने प्रधान सेनापति

लार्ड रावर्टसको भी इमी वातकी चाग्रक्षा थी चौर उन्होंने नाना कारणोंके साथ वालाहिसारमें हिपो हुई वास्टर उड़नेकी चाग्रक्कारे चड़रेजी फौज वालहिसारमें नहीं रखी।

चपराधी कावुलिशोंके दख देनेका काम शीघ ही जारी क्तिया गया। "चापागन वार" नाम्नी पुस्तक्ते खेखक हेन्समेन लाहव सियाहसङ्ग पड़ावसे २०वीं चक्छोवरको इस प्रकार लिखते हैं,—"व्याज इम लोगोंने पांच व्यादिमयोंको फांसीकी सना पानेके लिये जाते देखा। सन्तोष हुगा। गत कुछ सप्ता-चोंकी घटनासे दन लोगोंका घोड़ा वा बहुत समन्य था। दन नोगोंका चपराध हम नोगोंकी निगाहोंमें चन्ही तरह खुप गया था। नावुनमें गवाह संग्रहना नाम सहन नहीं है। कितने ही जारमी गवाही देनेके दुष्परिणाससे डरते हैं। इम लोगोंने खबतक यह किसी तरह प्रकट नहीं किया है, कि इस कावतक यहां रहेंगे। इस लोग चक्ती तरह जानते हैं, कि चपनी रचाकी क्वाया चपने म्सभिचन्तर्शोपरसे इटाते ही उनका क्यां परिणाम होगा। चप्रमानोंकी वरावर वदला खेनेवाली भायद ही चौर कोई नाति हो। जपराधीने विरुद्ध गवाही देनेवालोंनो जपराधीने रिभ्तेदार निगाइपर चान लेगे। \* \* कल कमिभ्रनके मामने पांच केंदी उपस्थित किये गये। पांचीको फांसीका दगड दिया गया चौर वच फांसी चढ़ा दिये गये।" पांचीने एक नगरका कोतवाल था। वालाधिमारके दारपर दो फांनियां खड़ी की गई थीं। एकपर चार चाइसी खटकाये गये। दूसरेपर सिर्फ कोतवाल लटकाया गया। अष्ट्ररेको फीनने

यामागे कोतवालकी इतनी इच्जत की। इसके उपराना निख ही कुछ अपगान ियमनकी हत्या करने वा अभीरमें नगावत करनेके अपराधपर फांसी पाने लगे। इसपर भी कुछ लीन अज़रेजी फीजके इस कामसे सन्तुर नहीं थे। हिंसमेन साहव ध्वीं नवत्वरकी चिट्टीमें लिखते हैं,—"लोगोंके दिलमें यह ख्याल जमता जाता है, कि यहांकी फीज वदला खेनेके काममें सुस्ती करती है और उसने प्रवामातुसार खूब रक्तापात नहीं किया।" इसके उपरान्त ही यानी १०वीं, ११वीं खींर १२वीं नवत्वरको कोई उनचास आदिमयोंको फांसी दी गई।

ख्यीर याज्ञ्य खांके परत्या करनेकी नात नहीं लाट नहादुरने खीकार कर ली। सन् १८७६ ई॰की पहली दिख-खरको ख्यीर याज्ञ्य खां कानुलसे भारत भेज दिया गया। इसके एक सप्ताहके उपरान्त लाडे राक्टेकने प्रधान सन्ती तथा चौर कितने ही खादिसयोंको भारतवर्ष भेज दिया।

एक छोर तो अङ्गरेजी फौज यह सब कर रही घी, टूसरी छोर छफगान प्रान्त नहीं छे। वह समय नमयपर यङ्गरेजी फौजसे छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ लिया करते छ। इसके छल वा वह अङ्गरेजी फौजपर छाजमण करनेके लिये स्थान स्थानपर एकत हो रहे छ। इन छोटे छोटे कई दलोंके मिलनेसे बड़ी फौज तथार हो सकती थी। उस फौजसे कावुल बानियोंके भी प्ररोक हो जानेसे वह और भी बड़ी और मजन्त्र हो जा सकती हो। अङ्गरेजी फौजके प्रधान सेनापति लाई रावटैस इन सब बातोंकी खनर रखते छ। उन्होंने जला सावाइसे छाछ छोर सिमीह भेजनेके लिये तार दिया। अतिरिक्त

नियाहियों ने बानेने पहले उन्होंने ऐसो चेटा की, जिससे व्यक्त गानोंके छोटे छोटे इल चापमसे सिल न सका। दो र्षाजें. तयार कीं। सेनापति सेनापरमनने व्यवीनस्य भीजनी उत्तरते चाते हुए अपगानींसे पश्चिमने चपागानींना दिलाप रोक्नेका काम कौंपा सवा । दूसरी, सेनापति वैकरके चर्चीन स पानको वह राह रोकनेका काम सौंपा गया, निकस चफगानोंके परास्त होकर भागनेकी सन्भावना की गई थी। मेनाप्रति सेनाप्रसनने को इस्यानके तायमन खोर चारदे इ दररेमें देखा, कि वचां दलके दल चफ्गान एकत हैं। मेकफरसनने एन लोगोंपर चाक्रमण किया। चफ्गान पीझे हटे। हटते घटते एवं पर्वतपर चढ़ गये और वहां बमकर उन लोगोंने स्तावला करना चारम्स किया। चाइरेजी फीजने चाक्रमण करके व्यक्तगानींको इस पर्वतपरसे भी घटा दिया। इसी तरह सेनापति वानरने भी चफ्रमानोंको परास्त नरके पीछे एटा दिया। सुहस्मद्ञान खां बलवाई चप्रमारनींका सरदार पा। उनने दूनरे दिन,-११वीं दिसत्वरको किलाकाकी गांवक नतीप मोरचा तव्यार किया। लार्ड रावर्टनने सेनापति सानीको जिलावानीको चौर मेगा। सानी चौर नानसुह-साइकी फोक्नें युद्ध हुआ। जानसुरुक्तदकी फोज बह्नत गबरदस्त घो। उनके दबावते चक्करेकी फोजको पीक्षे इटका पड़ा। उसी दिन इनरी चीर लाई शाकीनकी मीत्र कौर पलवाद्यांको पाजमें सुकानका ही गया। वैशियांकी संख्या द्यविक देखकर लाडे रावर्टमतो भी पीछे चटना पड़ा। वल-बाइयों नी प्रतिसे लाई राज्यंन चिलित हुए। वह यहस्य-

लक्की तीपे वापस लाने चौर वलवाइयोंके साथ काबुलवासियोंका मिलना रोकनेकी चेटा करने लगे। १२वीं, १३वीं चौर १८वीं दिसम्बरको भी वलवाइयों खौर खङ्गरेजी फौजमें स्थान स्थानपर युद्ध हुया। एक लड़ाईमें चड़ारेजी फीजकी तीपे छोड़कर पीक्टे घटना पड़ा था। किन्तु दूसरी लड़ाईमें उसने अपनी तों वापस ले लीं। फिर भी वलवाइयों की संख्या चाधक होनेकी वनहसे अङ्गरेनी फौजको प्रत्येक स्थानसे पीछे इटना पड़ा। लार्ड रावर्टम चपनी पुस्तकमें लिखते हैं,—"चाल १८वीं दिसम्बर्के दोपहरसे पहले सुक्ते यह नहीं सालूस था, कि चापगान इतने चारमी एकत कर सकते हैं। फिर भी, सुभी यह वात साननेकी कोई जल्हरत दिखाई नहीं देती, कि वह लोग भिचित सैन्यका मुकावला कर सर्वेगे। \* भ्रेरपुरके पड़ावसें जाकर ठहरनेका खयाल वहुत दु:खद है। प्रेरपुर जानेसे काबुलनगर चौर वालाहिसार हम लीगोंके कवनेसे निकल नावेगा। उधर, इन दोनोपर कवना करके यमगान जातियां वहुत मजवूत वन जादें गी।

"सभे अपने कामका फैसला तुरन्त ही कर डालना है। कारण, यह में पीके हटूं, तो रालि होनेसे पहले कावुल नगरने अपरकी पहाड़िगेंपर सेनापित मेकफरसनकी फौजने लिये चौर आसमाई पर्वतपर सेनापित वेकरकी फौजने लिये रसद भेज देना जरूरी है। मैंने हेलियोग्राफदारा मेकफरननसे पूका, कि वेरी क्या कर रहे हैं और उनकी संख्या क्या अवतक वढ़ती ही जाती है? उसने जवाव दिया, कि उत्तर, दिख्या और पश्चिमसे दलने दल अफगान चले या रहे हैं और उनकी

ग्रंगना प्रति चर्णा ज्यति अधिक होती जाती है। जो युवक अफंबर सङ्क्षीतदारा संमाचार मेज रहा था, उसने अपनी जीरसे इतनी वात और कही,—'चारदेह घ.टीकी अफ़गानोंकी

भीड़ Derby day का Epoom याद दिलाती है।'

"यह उत्तर पांकर मैंने फैंसला कर डाला। मैंने सवं जगहोंकी फीन शेरपुरसे एकत करना चाही। इससे शेरपुरकी रची छोने चौर चवतंककासा हथा रक्तपात सकनेकी चांशा थी। मैंने इस कामको खराबी चान्छी तर्रह सममा ली थी। किन्तु सभी इसके सिवा दूसरा कोई उपाय दिखाई गहीं देता था। ऐसे समय चापनी रचा हीका प्रवन्ध करना चाहिये था चौर समय पानेपर वा क्रामकी फीन चानेपर

च्यफंगानींपर चाजमंख करना उचित घा।

"दो वने दिनको होनो सेनापितथों को पछि हटनेकी आज्ञां संजी गई। उसी समय इस आजाक अनुसार कार्य आरक्ष किया गया। अफगान हमारी फीनवर दवाव डालने लगे। हमारी फीन जो मोरचा छोड़ती, अफगान तुरन्त ही उसपर कवना कर लेते थे। राहमें और पड़ावतक अफगान सिपाछो हमारी फोनपर दवाव डालते चले आये। कहीं कहीं भिड़कर लड़ाई हो गई और इस तरहकी लड़ाईमें कितने ही वहादुरीके काम दिखाई दिये। \* \* राहमें हमारी फोनमें किमी तरहकी सबराहट नहीं फैली। वह वड़ी मानित और चालाकीके साथ परिचालित की जाती थी। राति होनेके उपरान्त ही फीन और उसका सामा सामान निर्द्धित प्रेरप्र

पहुंच गया। उनी रातको खप्तगानोंने क्वन और वाला-हिसारपर कवना कर लिया।

"भारतके सुभिचित सिपाहियोंका पाच्यवासियोंके वर्ड़ से वर्ड़ दलका सायगा करना आसान कास है। शिचित फौजकां ड़ातापूर्वन ययसर होना, एक बहुत नड़ी वात है। प्राचक् लोग इस तरहकी फोजका सायना प्रायद ही कर सवाते हैं। किन्तु पृथ्वि घटना चौर ही नात है। जब प्राचशसी चपने मुकाबिलकी फीज इटती देखते हैं, तो अपने जपर और चापने वलपर वहुत भरोसा करने लगते हैं। सुकाविलकी फीज यदि किसी तरहकी घनराहट दिखावे, तो उसका नाश निचय है। इसलिये यह खयाल करनेकी नात है, कि चरटोंतक में कितनी चाश्रङ्काके साथ चपनी फौजका प्रवावर्तन देखं रहा था। जमीन याज्ञस्यकारी यप्तगानोंके चातु क्र्ल थी। वह विना किसी वाधांके पीके हटते हुए सुद्दीभर दाद्भिकींपर टूट पड़ते थे। खपसा जबध्वनिकी निनाइसे दिशायें कंपाते थे और अपने छुरे हिलाते चमकाते थे। किन्तु हमारे वीरपुरुष स्पर्मे स्प्रमरोंके साज्ञानुसार तिनक भी विचलित न होते घे। वह शान्तभावसे व्यपने खानसे हटते थे, प्रखे क कास इस तरह करते सानी साधारण क्वायदभूमिनें चल फिर रहे ये और अपने मरे हुए तथा घायल चार्सियोंको विना किसी घवराहर चौर जल्दवाजीने उटा वेते थे। असलमें प्रत्येक सिंठन काम दड़ी आसानीके साथ किया गया। जिस समय फोजें पड़ावमें पहुंचीं मेंने खपने सांचियोंको व्यानारिक धव्यवाद दिया।

"दिनभरमें हमारी पौजके जितने नियाहो हताहत। हुर, उनको नंखा दम प्रकार है,—१६ मारे गये। दनमें निप्तात स्थि त्य और ७२ हाईलेखर पोजको लफटिनगट गेमफ है शामिल है। पर घायल हुए, इनमें ६२ हाइल खर्मके निप्तान गोरडन और ७२ हाइल छर्मके लफटिगट इगर्टन और गाइडम पोजकी निप्तान वेटी शामिल हैं।

"जिस समय कावनीका पाटक वन्दे हुचा, मैंने वड़े लाट वहाद्रको दिनभरके कामका मनाचार तारदारा भेज दिया। कारण, में जानता था, कि वैरियोंका पहलां काम तार काटकर इम लोगोंक योर भारतके वीचका ससन्य तोड़ ईवा छोगा। मैंने समाचार भंगा, कि मैंने हमेडियर जनरल चार्लम सफ नाइनको गरूमकरे यथानस्मन शीन चानेकी चाचा दी है। टनंको नैन्यसे कावुल कौर भारतकी राह खोल रखंगा और प्रवोजन पड़नेपर श्तुद्मनके लिये महायता भी लूंगा। सुभी हाजिमोंको तारदारा यह समाचार भेजकर नन्तीय हुआ, कि सङ्गरेकी फीनके लिये उतनी चिन्ता कश्नेका प्रयोजन नहीं है। भरपुरमें कोई चार महीनेकी रसद चादिसयोंके लिये, छ: नप्तास्त्रा चारा वारवरदाशीके जानवरों के लिये एकत है। ईंधन, दवा चौर चखतालसबन्दी सामानकी इफरात नै। छाउनीके भीतरसे तीपे बसूकों चलानेके सोंके हैं। कोई तीन वा चार महीनेतक हम लोग खच्छी तरह सुकानला कर नजते हैं।

"क्रीक्षान्यवश हमारे पान रमदकी कभी नहीं घी। एस क्रीनोंकी जनसंस्था पढ़ गई घी। विक्रीसस्माद स्वां चार कितने ही सरदार हमारी रचामें श्रेरपुर चले याये। उन्होंने नहा, कि यदि हम लोग नावुल नगर जावेंगे, तो वहां मार डाले जावेंगे। हमें ऐसे मेहमान प्रमन्द नहीं थे। "नारण, में उनपर विश्वास नहीं नर सकता था। फिर भी, वह हमारे मित्रथे चौर में उनकी प्रार्थना चस्वीकार नहीं नर सकता था। फैर भी, वह हमारे मित्रथे चौर में उनकी प्रार्थना चस्वीकार नहीं नर सकता था। मैंने उन्हें इस प्रात्तिपर छावनीमें दाखिल नर जिया, नि प्रत्ये न सरदारके साथ गिनतीके कुछ चादमी रहें।

"१८वीं तारीखनी तूमानी घटनाने उपरान्त प्रान्ति उपस्थित हुई। इसमें कावनीने मोरचे इरक्त किये गये और नावन-अस्त्रागारमें निनी हुई वड़ी बड़ी तोप नामने निये तयार नी गई।

"इधर हम सुंकावलें के लियें तयार हो रहें थे, उधर वे री विलक्कलं ही निकासी थे। इस अवसरमें उन लोगोंने यदि कोई काम किया, तो यह, कि कावल नगर लूट लिया और अमीरका अखागर खाली कर दिया! वास्ट्द संभवतः वष्ठ कर दी गई थी। फिर भी वहुत कुछ वच रही थी। वहुत-सो वची हुई वास्ट्द सहस्मद जानकी फीजके हाथ पड़ गई। सुहस्मद्द्यान बलवाई अफगानोंका प्रधान सरदार वन गया था। उसने याकून खांके सबसे वड़े लड़कें स्त्रमा खांको काइ-लका अमीर बना दिया था।

"पांच दिनतंत दोनों छोरसे कोई प्रयोजनीय काम न किया गया। वैशे पड़ोसके किले छोर वागोंपर कवजा करते जाते थे। इसमें दो एक खादमी इताहत हुआ करते थे। जिस जगहसे वैरी हमें तकलीफ पहुंचा सकते, वहांसे ध्म उन्हें हटा दिया करते थे। मैंने कुछ कि तें ज़्वा दिये चौर छावनीकी पड़ोस ते रचास्यल नय करा दिये। फिर भी, वैश्यों के इटाने के लिये में कोई वड़ी लड़ाई नहीं लड़ा। इसलिये, कि छीने हुए स्थानों पर व बना नमा रखने के लिये मेरे पास फोन नहीं थो चौर स्थान छीन लेने के उपरान्त कवना न रखने से छीनने समयका रक्तपात छ्या होता। \* \*

"२१वीं तारीखरे चप्रमानींकी बड़ी तयारीके लचण दिखाई देने लगे। उमदिन चौर उसके दूसरे दिन छावनीके पुर्व कई जगहोंपर चफ्रगानोंने छावनीपर चात्रमण वरनेके लिये कवजा कर किया। सभी यह भी खबर किली, कि च्यफगान छावनी की दीवार पार करने के लिये वड़ी वड़ी सी दियां तयार करनेसें ससल्प हैं। इस समाचारसे जान पढ़ा, कि अव चक्रमान प्रकृत कार्यमें चंलम हैं। दूसरी खबर मिली, कि ज्ञल समजिदोंमें सुक्ति, लोगोंको उपदेशकर रहे हैं, कि तुम लोग भिलकर काफिरोंका नाग्र करो। एड मुझा सुग्रके चालम लोगोंकी उत्तेननाकी चाग भड़कानेकी चेटा वदा-प्रिक्ति कर रहा है। चागामो २३वीं तारीखकी बन्द्राकी मुङ्रम पड़ता घा। उस दिन सुसलमानोंकी धार्मिक उत्ते जना चरमनीमापर्यन्त पहुंच नाती है। सुझा सुम्र चालमने जह निया था, नि उस दिन प्रात:नाल वह सङ्गीतनी चासि चमने राघसे जलावेगा। इस चामिको इंखते ही चापमानीने छावनीपर चाक्रसण करनेका प्रण किया घा।

"२२वीं की रात निर्व्वित्र बीती। छावनीकी दीवारके नाचर सिर्फ चक्रमानीका कीत्कार सुनाई। देता था। किन्छ

पातः पातः चिते ही एकाएक वाएं दसने करीं। हलारं निपाही हिंद्यारसे लेंग होकर द्यानी द्यानी काली काल खड़े द्यानी काली प्रतीचा कर एते हों। द्याक्रत्य द्यारम हुआ। हावनीकी पूर्व व्योप दिच्चा व्योरसे सोकियोंकी दृष्टि होने लगी। व्यवना भवक्षर व्याक्रस्य दो चौरसे हो रहा था। इनसें एक व्योर सेनापित हिंद गम बीर दूसरी चौर करनेल जैनिकन था। उनकी हएना देखकर सुको विश्वास हुआ, कि जो विश्वास सेने उनपर किया था, वह इसकी योग्य थे।

"चनी सबेरा नहीं हुया था। चारो जोर इतना जन्में रा था, कि दीवार्क साननेकी चीजें दिखाई नहीं देती थीं। मैंने . याजा दं दी घो, जि वैरियों को विना चच्छी तरह देखे बाए न दासी जांच ! लफटिनसट प्रासंकी अधीन सफाकी पहाड़ी तोपोंने रार तीले दागे। इससे सैदानमें प्रकाश फैल गथा। प्रकाशमें दिखाई दिया, कि चफगान झावनीसे कोई एक हजार गजके भाषांविषर व्या चुने हैं। २८ नःवर प्रज्ञाव पल्टनने पहले वार् मारना चारम की। इसके उपरान्त गाइड्स, ३६ गवर चौर ६२ नमर पल्टन यदाक्रम वाढ़ दागने लगीं। दीवारके सभीप पहुंचे हुए गाजियोंपर वाए पड्ने लगी। फिर ती तोपखाने भी जागे बढ़ते हुए वैरियोंपर सोखे जतारने लगे। पात:काल सात वजेसे लेकर दश वजीतक इसी तरह लड़ाई होती रही। वैरियोंने पड़ावकी दिख्य ओरकी दीनार उलङ्गन करनेकी चेष्ठा नारनार की। नितनी छी . वार तो वैरी दोवारके चालाना समीप पहुंच गरे। पर द्यन्तमें पीछे चटाये गये! जिस जिस जगह इस तरहकी वड़ी

विशा की गई य, लाशोंका ऐर उन जगहोंका पता बता रहा या। ऐसे ही नमय सभी भारतश्रावियोंके नाहस और उनकी तिभींकताका परिचय मिला। युद्ध वहुत जोर शोरते जारी या। मैं एक जगह खड़ा था। प्रति चर्च कमाविह्न यक्तरोंकी रिपोर्ट सभी मिल रही थीं। ऐसे समय यालीवंख्श नामे नीकरने मेरे पास स्थाकर कानमें कहा, कि जान कर लीजिये। वह गोलियों स्थोर तोप वन्दूककी यावाजसे तिनक भी विचलित नहीं हुन्या। उसने स्थाना देनिक कर्त्वच इस प्रकार पालन किया, सानो कोई स्वाधारण वात नहीं हो रही थी।

"दश वननेने उपरान्त ही युह कुछ स्यगित हुआ। मैंने खयाल किया, कि ज्यक्षाण बीचलोडिक नन्द्रनोंने सामने आनेसे हिचकते हैं। पर घाटे भर वाद आक्षमण जोरशोरने माय किर आरन्भ हुआ। हैंने देखा, कि वैरी हमारी वाढ़ोंसे गीहि नहीं हटते, इसलिये उचित जान पड़ा, कि अपनी फोज वाहर निकालूं और आक्षमण करने उन्हें अपने सामनेसे हटा टूं। मैंने मेजर काररको फीलड आरटिलरों तोपोंने माय और लफटिनराट करनेल विलयसको ५ नब्दर पञ्चाव रिमालेने साथ विभारूखालने जपर पहुंचकर कुरजा किला गामे गांवकी गिर्द एकब वेरियोंको ब्यस्त विश्वस्त करनेकी खाज़ा दी। इन आक्षमण समीए सिंह हुआ। इनसे अपगान हितन्वरूर भाग गये।

्रसके उपरान्त शीरं जान पड़ा, कि स्थाक्रस्य करनेवालीका सहय दृष्ट गया। स्था वर स्वतं नीरशीरसे स्थाक्रस्य नहीं

करते थे। सध्याज्ञ ने उपरान्त एक वनते वनते चात्राप्रण एकवारगी ही बन्द हो गया। वैरी भागने लगे। यव रिसा-चेके व्याक्रसण करनेका सोका था। मैंने सासीको व्याज्ञा दी, कि छातनीका प्रत्येक सवार खेकर तुम वैरियोंका पीछा करो छोर राहि छोनेके पहले प्रेरपुरकौ चारो छोरकी कुल खुली हुई जगह वैरियोंसे साम कर दी गई। सार्थ साथ श्चिता एक भाग कावनीके दिचाय कुक गांवोंको ध्वंस करनेके लिये मेजा गया। इन गांवोंसे वैरियोंने हमें क्ष यह चाया था चौर उन्हें वहांसे हटा देना वहुत चावध्यव था। दन गांवोंके ध्वंस होनेपर हमेडियर जनरल गफकी फीजक़े लिये राच खुन जाती। वच भ्रारपुरसे नोई ६ मीलने फासलेपर पहुंच चुके थे। सुके उनके पड़ावके ख़िमे दिखाई देते थे। विमे हैगाड़ नेके एक से जान पडता था, कि वह एक रात हीं के लिये वहां गांडु गये थे। गांवों में गांजी सिले। इन सवने चात्स तसपेय करनेके वा भागनेके वहचे मरना सुनासिव समसा। सुतरां वह गांवके मकानोंके साथ साथ उड़ा दिये गये। दी बीर इज्जीनियर चप्रसप्त, सप्तान डखास बी॰ सी॰ म्रोर लफटिनाएट सी॰ ननेएट मनान उड़ाते वक्त खयं उड़ गये।

" । सभी मालूम हुआ, कि वैरियोंने आक्रमण करना ही नहीं छोड़ दिया, वरच जातियोंका वड़ा जमाव टूट चुका या और कलके सकावला करनेवाले सहस्र सहस्र मनुष्पोंमें एक भी पार्श्वकों गांवों वा प्रहाड़ियोंमें नहीं था। आक्रमण करने-वालोंकी ठीक संख्या जानना कठिन था। दूर दूरके जोग चाये थे। राहके ग्रामवासी चौर कावुलवासी इन लोगोंके स घ हो गये थे। चिन्नोंका कहना था, कि चाक्रमणकारियोंकी मंख्या एक लाखके करीव थी। मैं भी इसे चिन्नि नहीं मसमाता।

"१५ वीं से खेकर २३ वींतक हमारे बहुत घोड़े याहमी हताहत हुए। दो अफमर ६ सिपाही और ७ नीकर मारे गये, ५ अफमर ६१ आदमी और २२ नीकर घायल हुए। वैरिदींके कोई तीन हजार आदमी काम आये होंगे।"

इस घटनाने उपरान्त चाङ्गरेजी फीज श्रेरपुरसे नाहर निकली। उसने काबुल चौर नालाहिसार प्रस्ति स्थानोंपर फिर कवजा किया। रावर्टस नाहवने निक्कलिखित विक्रिप्त प्रकाश की,—

"कुछ वागी चादमियों के उत्ते जित करनेपर साधारणतः चक्र चौर चट्टर्स्सों मनुष्योंने वगावतका भाष्डा खड़ा किया। वागियोंको उत्तित प्रतिफल मिल चुका है। प्रचा भगवानकी घाती है। प्रक्तिप्रालिनी न्यायपरायणा दृटिभ-सरकार प्रचाका चपराध चमा करती है। जो लीग विना विलम्ब टिप्सिकी प्ररण चावेंगे, उनका चपराध चमा किया जावेगा। सिर्फ वारदक्त सहम्मद जान, को इस्यानके मीर न्या, लोगारका समन्दर खां, चार देदका गुलाम हैदर चौर चरदार सहम्मदहमन खांके ह्यारोंका चपराध चमा नहीं किया जावेगा। चाहे तुम किमी जातिके हो, चाचो चौर चधीनता खीकार करो! रमक उपरान्त तुम चपने मकानोंने सुख चौर प्रान्तिके वाध रह मकोंगे। तुम्हारा किसी तरहका नुकमान न होगा।

प्रणाके विरुद्ध रिष्ण गवरसेयट किसी तरहका वैरमाव नहीं रखती। अव जो सनुष्य वसावत करेगा, निस्चय ही दख पार्वमा, यह जरूरी वात है। किन्तु जो लोग विना ज़िलखके चले चार्येंगे, उन्हें भय अथवा प्रक्षा न करना चाहिये। टटिश-सरकार वहां कहती है, जो उसके हृदयमें है।"

इस विचित्तिका यसर बहुत स्व हा हुया। कावल नगर यौर पार्च वत्तौं देशोंसें शालित स्यापित हो गई। नगरके वाजार खुल गये यौर वाजारसें पूर्ववत भीड़भाड़ं होने लगी। हूर दूरके सरहार याकर रावर्टक साहवसे सुलाकात करने लगे।

सन् १८८० ई० के चारमधं कावुलमें प्रान्ति विराजने लगी। किन्तु यह प्रान्ति असर्वो गर्ही थी। निस तरह ज्वानासुखी पर्वतका जपरीभाग ठरहा हो जानेपर भी उसके भीतर जाग भड़काती रहती है, ठीक उसी तरह कावुसवासी प्रवाधमें शान्त दिखाई देनेपर भी व्यान्तरिक उत्ते जनासे प्रिपृर्ध थे। कहीं अफगान अङ्गरेनी फीजपर छेहाद करनेकी चेषा कर रहे थे। कहीं वलवाई खरहार खुसानान चौर सुझा सुभाके चालसकी अधीनतामें सच्छ सच्छ मनुष्य कानुलपर फिर चढ़ाई करनेके खिये सणधण रहे थे। अङ्गरेकी फौज भी निस्चिन्त नहीं थी। वद्य इर घड़ी अफगानोंसे लड़ने सगड़नेके लिये तय्यार रहती थी। खज़रेजी फीजने वड़ी चेटा करकी काबुलनगर और उसकी इर्हिंगर कोई बीस बीस कोसके पालवेतक अपने भाषनकी प्रकार-प्रतिपत्ति कर रखीं धी। को- · इस्थान तथा सफगान-तुरकस्थानतक सङ्गरेनी फीन नर्ही गई।

वह पूर्ववत खतल और खाधीन था। देशकी दशा देखकर इटिश्-सरकार किसी उपयुक्त मनुष्यकी अफगानस्यानकी गई। दंकर चपनी फीजको भारतनें वापस लाना चाहती थी। चफगान कच्चते घे, कि याकूव खां काबुलका स्मीर फिर वनाया जाये। ष्टिय-सरकार यह वात सङ्कर नहीं करती थी। कारण, उमनो विश्वास हो चुका घा, कि चासीरकी साटसे कंदानरीकी मिण्रन सारी गई थी। टीक ऐसे ही मसय सन्यूर्ण व्यक्तान-स्थानमें यह खनर मैल गई, कि चामीर दोस्त नुहम्मदने पोते चौर चभीर प्रेर चली खांने भतीने चवदुररहमान खां रहमकी समलदारीमें सफाग-तुरकस्यान सा पहुंचे हैं। चवदुररहमान सन १८८० ई० की चारम्ममें चपारान-तुरदास्यान याये थे। मार्चका चन्त होते न होते उन्होंने नस्पूर्ण चफ-गान-तुरवास्यानपर व्यपना व्यधिकार नमा लिया। यब्ट्र-रहमानकी शक्ति वढ़नेसे अङ्गरेनोंको चाग्रङ्गा हुई सीर सफ-गानोंकी विम्सत वर् गई। इससे कुछ पहले सन् १८८०की ' १६वीं परवरीको है समेन साहन "अपगान वार" नानी अपनी युक्तकों लिखते हैं,—"जब्द्ररहमानकी चालें समभाना बहुत कठिन है। चादगानस्थानके प्रधान सरहारोंकी व्यपेचा इस मरदारका नाम लोगोंकी जुजानपर च्यादा है। जैंवा मैंन स्वयाल जिया था, व्यवदुररसमान व्यक्तगान्स्यानले चामिनयमें प्रधान पात वनता मालूम छोता है। कारख, ब्राइधिक नीतिपर उमका चमर बहुत वष्ट पड़: नकता है। तुरकाखानके माम-किंती खबर छमें चालना निष्ठनतापूर्विक मिलती है। छमें ['व्रोपीय तार समाचारदारा मालम हुचा, कि रहिन्योंने

चावदुररहमानको चावकाण दे दिया चौर चाव वह चापनी भाग्य-परीचाने लिये ग्रापानस्थान ग्राया है। तथापि ग्रनतक इस लोगोंको उसके यच नदीकी दिचण योर पहुं चनेकी पक्की खनर नहीं मिली है। यह सत्य है, कि उसके वलख चानेकी खबर एकवार मिली घी, किन्तु इस समाचारका समर्थन नहीं हुआ। इसलिये वह ट्विश्वासनीय समसा गया। च्यन इस लोगोंको उसकी गतिकी दूसरी खनर भिली है। वल्खके एजग्टोंने वाबुली सीदागरोंको चिट्ठी लिखी है, वि भीर चपानल खांका निरुद्देश लड़का वहखशांमें है। उसके साघ कोई ३ इज़ार तुर्क सिपाही हैं। वह इसारतका दावा करना चाहता है। \* \* \* चमीर चवदुररहमानको च्यमगानस्थानकी जातियां चौर च्यमगान सिपाची दोनो प्यार करते हैं। सुझा सुभ्के च्यालमके लोगोंके जेहादके लिये उभारने खौर सहम्मद जानकी फौजके कुछ दिनोंके लिये भीर-पुर घेर लेनेकी खनरसे विदेशमें पड़े हुए चनदुरश्हमानको च्यपना सनस्ता पूरा करनेकी च्याजमायश्का खयाल पैदा हुगा होगा। इस मन्ध्रवेका हाल भविष्यमें सालूम होगा। किन्तु इसका प्रवाच खरूप कुछ तुरकी सवारोंको एकव करना चौर दो स्थानसे चच नहीं पार करना है। ऊवडुर-रहमान वदखग्रांकी चोर खाया। वहां उसकी खीका स-म्बन्दी हाकिस था। \* \* \* खबर है, कि अबदुररहमानके पास दो हजारसे तीन हजारतक सवार हैं। यहांवाले कहते हैं, कि जिस समय उसने चच नहीं पार की घी, उसके पास १२ लाख रुपये बुखारें की चार्राएकियों में थे। \* \* \* स्ववहुरर

श्वमान याँ है अफ्रमान-तुरकत्यानके साथ कानुकपर भी कवणा करना चाहिमा, तो या तो हम लोगोंको उने यमीर मानना पड़िमा, या उनकी फोज़ यह यह स्वतमें मिड़ना पड़िमा। जमी यह देखना वाको है, कि दह रूपको पसन्द करता है, वा इङ्गलगड़को।"

इस यवनरमें नात्वनका शामन समसो फैसना करने के लिये सर चेपेल मिफिन मास्य राजनीति-सिमिति प्रधान वन-कर भारति कायुन याये। उन्होंने समीर खबदुररस्मानको एक चिट्ठी भेजी।

इस चिट्ठीका छाल लिखनेंहे पहले इस खबदुररहमानके मजलमें जुङ् वाते कहना चाहते हैं। चन्दुररहमान-का जीवन अलात्त कीत्रलय है। उन्होंने कभी कैद. होकर विडिणं खड़ काई चौर कभी घपने हाधसे चयना भोजन नगया। कभी देशके हाकिम वने चौर कभी हाकिमकी प्रजा। कभी ज़ैन्य है नेनापित चौर कभी सेनापित ने अधीन मिपाछी इर। कभी उन्होंने राजक्रमारोंकी तरह कभी लुक्वारों और कभी दङ्गीनियरींकामा जीवन खनीत किया। कभी उनके पास सम्पत्तिका भरतार रहा, कभी भी नगके लिये एक दुत्वा भी मयसर्ग हुआ। अबद्धरहमान सन-नीमें वापने चाचा प्रमुख्याद खांसे परास्त छोटर छाएगान-रयागकी मीमा पार करके रहमकी खंलमदारीमें परे गये थे। घर इनको मालुन छुवा, कि खप्रमानखानमें खद्गरेकी फीनका यानमा है मार अस्तान सहरेगी देवी वस सुर है, तो वह रहर पदनरोंकी मनाघ थीर चाघाने सफातिस्वान सावे।

इनको देखते ही अफगान-तुरक्तस्थानके अमीर रईस अपनी अपनी फोनोंके साथ इनसे सिलने लगे। अमीर अवदुर्द मान अपनी पुक्त तुनुक अवदुर्द मानीमें अपने इसकी अम-लहारीसे अफगान-तुरक्तस्थान आने और अपने अमी: वननेका हाल इस प्रकार लिखते हैं,—"दूमरे दिन में कन्दन पहुंचा। सिपाहियोंने एक सौ एक तोपोंको सलामी ही। सुक्ते देख-कर वह बहुत प्रसन्न हुए। मेरे वैरी हो अफसरोंको मेरे सामने लाये। होनोको मेरे सामने सार डालना चाहते थे। मैंने सारनेकी आज्ञा न ही। होनोंको छोड़ दिया।

"यगले दिन तोपखानेकी देख साल कर रहा था। इतनेमें एक सनुष्य यागे निकल याया यौर सलास करके मेरे पैरोंपर गिर पड़ा। सभी वहुत याचाय हुया। उसे उठाया, तो देखा, कि नाजिर हैदरका लड़का सरवर खां है। यह सुभसे समरकन्दमें छुट गया था। पहले तो उसने सुभसे ययन विनोत भावसे चमा प्रार्थना की। जब मैंने उसको चमा किया, तो उसने कहा, कि मैं काइलसे यापके नामकी चिट्टी लाया है। में यापने खिमेसे वापस याया, तो जान पड़ा, कि सर लेपेल त्रिकन साहबता पत लेकर याया है। राहमें विषम भीत यो। पाला यौर वरक घुटनोंसे उत्तर उत्तर थी। पतका विवय इस प्रकार था;

भेरे प्रतिष्ठित सित्र सरदार खब्दुररहमान खां!

'यथायोग्यने उपरान्त आपना मित्र गिरिषन आपनो स्वित करता है, जि इटिग् सरकार आपने सङ्ग्राल कतागान पहुं-धनेसे अवन्त सन्तुर है। आप थिह यह लिखेंगे, जि रूससे चाप कैसे जाये और चाव व्यापक्षी क्या इच्छा है, तो गवरमेण्ट चाळन प्रसन्न होगी।'

"मैंने अपनी फीनको यह पत सुनाया। कारण, यह पहले पहल टटिग्मरकार्स मेरा समन्य हो रहा था। विना भीजकी सलाइके इम पतका उत्तर देना उचित जान न पड़ा। सुभी भय छा, कि फिसारी लोग कहीं यह न प्रसिद्ध कर दें, कि मैं चङ्गरेजोंसे भिला हुया था चौर इसी वहानेसे उन्हें देश देना चाहता था। इससे मैं वरवाद हो जाता। सुभी यह भी व्याजमाना था, कि लोग नैतिक सनन्धमें सुसी कहांतक खतन्तरा देते हैं। मैंने पत उचखरसे पए दिया चौर बहा, कि सरदारगण मुक्ते इस पत्रका उत्तर देनेमें सहायता प्ररान करें। में नहीं चाहता, कि व्यपने नये मिलींकी चता इ जिना लिये कोई काम करूं। मेरी इच्छा है, कि सब लोग जवाब तयार वारनेमें भिल जावें। उन लोगोंने मुमासे दो दिनोंकी मुहलत चाही। तीमरे दिन कोई मों चिट्टियां लाये। इनमें किसी किसीका विषय यह था,--'हे चाहरेन जाति! इमारा दंश छोड़ दो। या तो हम तुम्हं निकाल देंग, या खर्य इसी चेरामें सारे जावेंगे।' एक प्रामें हरजांनके रापचे मांगे गये थे। एकमें लिखा था, कि चङ्गरेन तोपें चौर किने बरवाद करनेके लिये एक करोड़ रूपयेका हरनाना है, नहीं तो एव भौ यङ्गरेज पेमावरतक जीता जाने न पावेगा। ऐसा ही एकवार पहले भी हो चुका है। एक सरदारने लिखा, 'रे रगादान काफिरो! तुमने भारतवर्ष तो घोखेंचे वे लिया चौर चय एसे तरच ध्यमगानस्थानपर भी कत्रजा करना च हते हो। ययामाध्य हम तुम्हें रोक्नेंगे। इसके उपरान्त रूम वा फोई दूनरा राज्य तुम्हारा नायना करनेके लिये हमारे साध मिल गावेगा'। यतलव यह, भि उन लोगोंने इसी तरहकी विमान्नोकी छाड पटाङ्ग नातें लिखी घीं। सैंने सब चिट्टियां चोरसे पढ़कर सुनाई चौर कहा, कि सैं भी एक चिट्टी तुम्हारे नामने ही लिखुंगा। जिनमें यह न यालूम हो, कि सैंने पहले हीसे सलाह कर ली है। सैने चिट्टी लिखनेका एक कागन चौर कलम लिया। भगवानसे प्रार्थना की, कि सुनी एकित उत्तर लिखनेको प्राप्त दे। इसके उपरान्त सात हजार उज्ञाह चौर च्यानानोंके नायने यह पत्र लिखा,—

भेरे प्रतिहित जिल जिषिन माचन रेनिस्ट हटिश-गन्सेग्ट!

'पत्र-गेखक नरदार यवद्वररहसान खांका खलास खीकार कीनिये। सभी यापका पत्र पाक्षर प्रसंत्रता हुई। यापके सेरे खनसे यानिके प्रयक्ते उत्तरसे निवेदन है, कि मैं वायसराय जनरल लाफनेन ब्यार खन-मरकारकी याद्यासे यफगानस्थान याया हूं। यहां में इसलिये याया हूं कि ऐसी सुकीकत ब्यार विपक्तिमें में यपकी जातिकी सहामता करूं। वसालास।'

"यह पत कं ची कावानसे एएकर चपनी फानको सुनाया।
पूछा, कि सबको पनन्द है, वा नहीं ? सबने जवाब दिया, कि
कापके खड़ीन रहकर यापने देश और धक्में के लिये एस
लड़नेको तयार हैं. किख बादशाहोंसे पत्यवष्टार करना
नहीं जानते। उन्होंने खुदा और रस्त्रको क्रम खाकर
मुक्ते उचित उत्तर किखनेकी आधा दी। इसके उपरान्त
चारयार की क्रम करके कहने लगे, कि नो उत्तर छापने

लिखा, ठीक है। इस सब उसे खीकार करते हैं। इसके उपरान्त यह पत सरवर खांको दिया गया। वह चार दिन उहरकर कन्द्रजसे कावुलकी छोर रवाना हो गया। मैं भी धीरे धीरे चाराकारको छोर चला। इसके साथ साथ गुङ्गरेजी छाप्तमरोंसे कहला सेजा, कि मैं उनसे फैमला करनेके लिये चाराकार छाता हूं। ३० छापरेलको ग्रिफिन साहबका छोर एक पत्र मिला। इसमें छानुरोध किया गया था, कि कावुल खाकर कावुल ग्रासन की जिये। १६ वीं मईको मैंने जो जवाव दिया उसकी नकल इस प्रकार है,—

'मेरे प्यारे मित !

'मुक्ते इटिश-सरकार वड़ी याशा थी और यव भी है।

मुक्ते यापको मैतीकी जितनी याशा थी, उतनी हो प्रमाणित
हुई और वही मेरी कुल याशायोंका कारण भी है। याप

यफगानोंका खमाव यक्की तरह जानते हैं। एक यादमीकी

वातका कोई यमर नहीं हो सकता। वह इस वातका विश्वास
कर खेना चाहते हैं, कि जो कुछ किया जाता है, वह उनकी

मलाईके लिये! वह सुक्ते कावुल जानेकी याजा देनेके पहले

किमा क्या होगी १ (२) कन्यार भी मेरे राज्यने रंखा जावंगा,
वा नहीं १ (३) क्या कोई युद्धरंज-दूत यथवा युद्धरंजी फीज

यफगानस्थानमें रहेगी १ (४) क्या इटिश राज्यके किमी वेरी
वा क्लिसे मामना करनेकी याशा सुक्तसे की जावंगी १ (५)

इटिश राज्य सुक्ते और इसके पहले वह कानकी स्वा सुक्तसे चाहता

है ? इनके जवाव जातिको दिखानेका प्रयोजन है। इसके उपरान्त में जातिसे सलाए जेकर आपसे कियो तरहकी सन्वि वार्डा गा। यदापि आपको हमारी महायताका प्रयोजः नहीं है। तथापि में सनवाक सरोसे अपूरेकोको सहायताका प्रयोजः विये तयार रहुंगा। इनियाका एतवार नहीं। स्काव है, कि अपूरेकोको सेरी अहायता जेनेका प्रयोजन उपस्थित हो।

"भगवानकी दयांचे दलके दल लोग मेरी अधीनता खीकार कारनेके लिये आ रहि ये और वह प्रत्ये वा प्रकारकी केंग्रेस लिये वन आर प्राण्यं त्यार थे! पश्चिरसे चाराकार पहुंचते पहुंचत कोई तीन लाख गानी समाने मिल गये। मेंने भगवानको धन्यवाद दिया, कि इतने वर्षे दलको मेरे अधीन किया आर सुन्ने उसका वादधाह नगया। उन लोगोंने विश्वाहान्तः करण्ये प्रण किया, कि हम लोग आपकी ओरसे अझुर्जास युद्ध करेंगे। किन्तु मेंने उन्हें जवाब दिया, कि इसकी नंदित होने आदंशी। कारण, बाइरेजोंने सुन्ने बाप ही जिखा है, कि यहां आईये और कावुलका सिंहासन खीकार की जिये।

"१८ वीं जूनको मिषिन साइवने मेरे प्रश्नोंके उत्तर में की जोए वह यह हैं,—'सुको छोज्ञा मिली है, कि जो प्रश्न छापने किये, उनके उत्तर भारत-सरकारकी छोरसे छापको हूं। अयम यह, कि का वाहरी प्रक्तियोंको छफगानस्थानसे किसी तरहका सक्व रखना चाहिये? टटिश् अरकार चाहती है, कि कोई वाहरी प्रक्ति छफगानस्थानके बारेमें दखन न है।

रूम और ईरानने ऐमी ही प्रतिज्ञा भी कर ली है। इसलिये यह वात साफ नान्तिर है, वि चिषगानस्थान सिवा चङ्गरेनोंकी चौर किमीसे गैतिक समन्य नहीं रख सकता। यदि कोई प्रति। अफगानस्थानमें दखन देना चारे और अफगानस्थान किसी चन्य श्क्तिका दखल रोकनेके किये युद्धमें प्रवत्त हो, तो दृदिश-सरकार चप्रमानस्थानकी सन्चायता करेगी। काउन-सरकार यदि इटिग्र-सरकारको व्यपने नैतिक सामकेमें दखस देने देगी, तो वह विदेशी भ्रमुको अफगानस्थानसे निकाल देगी; (१) देशकी नीमाने दिवयमें सुभी यह कहनेनी याजा दी गई है, कि जन्धार प्रदेश एक खतन्त्र हाकिसकी चाधीन कर दिया गया है। कलार प्रान्तके यधीं और सेवी चङ्गरेजोंके चधीन रहेंगे। इस दिवयमें इटिश् सरकार चापसे व्यविक वातचीत करना नहीं चाहती है। जसीर याक्रव खांक महाय उत्तरीय चौर पश्चिमीय चफगानत्वानकी जो सरइद्वन्दी बार दी गई, वधी अव भी मानी जावेगी। चाप भूतपूर्व व्यमीरोंकी तरह यदि हिरातपर भी व्यधिकार कर धेंगे, तो भारत नरकार जापके इस कासमें किसी तरहकी वादा न देगी। भारत गरकार चफ्गागस्यानके राजनीतिक सासनीने किनी तरस्का एसप्रीप नहीं करेगी चौर न खफगानस्यानकी कोई सङ्गरेष टून रखनेके छिये वाध्य करेगी। दोनो राज्योंके मञ्ज्यके लिये एक समजमान एकस्टका कावुलमें रहना उचित है।

"२२वीं जूनको मैंने संचीपमें पत्नोत्तर दिया। इस उत्तरमें मैंने कन्यार छोड़नेसे चानिच्छा प्रवाट की। कारण, कल्यार वादशाही घरानेका नगर था। उसके निकल जानेसे देशको प्रतिकासे वाचात पहुंच सकता था।

"भगवानपर निर्भर रच्चतर में को हस्यानको राच्से चारा-कार दाखिल हुवा। चङ्गरेजी भीज गाजियोंका चाधिया देखकर किसी कदर परेशान थी। अङ्गरेजोंसे लड़नेवाले को इष्टानो चौर का बुकी सरदार प्रति दिवस चाकर सुभासे. सिलते जाते ये चौर मेरे चाधीन होते जाते ये। जो खयं न ग्रा सके; उन्होंने सुभी पत्रदारा वा किसी टूसरे उपायसे समाचार भेज दिया। मेरे जाससोंने काबुलसे समाचार दिया, कि चाङ्गरेन कर्मनचारी किसी कदर घवराये हुए घे चौर उनकी समसमें नहीं चाता था, कि मेरा चामिषाय क्या था। २०वीं जुलाईको च्यमगान जातियोंके उपिर्धित कुल सरदार ध्यौर सरगरोच्चोंने सुसी चाराकारमें चपना वादणाच और ष्प्रमीर वनाया। सुभी देशका शासक मानकर मेरा नाम खुत-बेमें दाखिल किया। लोग चालन्त प्रसन्न घे, कि भगवानने उनका देश एक सुसलमानको सौंप दिया। उधर गिफिन साच्चने भी २२वीं जुलाईको नाबुलमें दरवार किया। उन्होंने छाङ्गरेज क्रमीचारियों छौर छापाग सरदारोंके सामने मेरे ध्यमीर होनेकी सूचना दी! उस समय उन्होंने जो वक्त,ता ही वह यह है,-

'घटनाछोंने क्रससे सरदार खड़्ररहमानने लिये एक ऐसी स्ट्रत पैदा हो गई है, जो गवरमेग्टकी इच्छाने खनुकूल है। इसलिये गवरमेग्ट छोर दड़े लाट प्रसन्तापूर्वक स्ट्रचना देते हैं, कि हमने खमीर दोस्त महन्मदने पोते सरदार खनदुर- रहमान खांकों काष्ठलका ग्रमीर मान लिया। भारत-सरका-रको इस नातसे बहुत हुई हुग्रा, कि ग्रमानस्यानकी सम्पूर्ण जातियों ग्रीर सरदारोंने नारक कई घराने के रेसे सुप्रसिद्ध पुर-मतो पसन्द किया, जो सुप्रसिद्ध सिपाही, वृद्धिमान ग्रीर ग्रनु-भवी है। वह भारत-सरकारसे मैतो रखते हैं। जनतक भारत मरकारको यह नात मालून होती रहेगी, कि भारत सरकार प्रति उनके विचार पूर्ववत हैं, उस समयतक भारत-सरकार उनकी सहायता करती रहेगी। सबसे ग्रम्ही नात ग्रमानस्थान सरकारकें लिये यह होगी, कि उसकी जिस प्रजाने हमारी सेनाकी सहायता की है उसके साथ ग्रम्हा सुलूक करे।'

"२६वीं नुलाईको शिलवेसे एक तार आया। इतमें कावुलक्षे अङ्गरेन कमीचारियोंको स्त्वना हो गई थी, कि कन्वार—
नैवन्दनें अङ्गरेनी फीन मरदार अयुव्धांदारा परास्त हुई।
यह सुनकर गिफिन साध्व थोड़ेसे सवार वेकर तुरन्त ही किमेसुभासे मिलने आये। यह एक गांव है, जो कावुलसे
कोई सोलह मीलके फासवेपर है। तीन रोण,—यानी इ॰वीं
जुलाईसे १ली अगस्ततक मुभासे उनसे वातचीत होती रही।
जो वात स्थिर हुई,—उसके लिये मैंने एक लिखावट मांगी।
जिसमें में वह लिखावट अपनी प्रजाको दिखा मक्षे। गिफिन
साहवने निम्नलिखित विषयका एक प्रत मुभी दिया;—

'स्नि एक्सिकेन्सी वाइसराय और गवरनर जनरजनी यह सनकर एपे हुव्या, कि टटिश्-सरकारके बुलानेपर खाप काबुलकी चोर रवाने हुए। इसलिये खापके मित्रभानं, छौर उस लामका

ध्यान करके जो व्यापकी स्थायी गवरमेग्ट हो जानेसे सरहारों चौर प्रनाको प्राप्त होंगे इटिश्-सरकार च्यापको चमीर मानती है। वड़े लाटकी खोरसे मुक्ते यह कहनेकी भी चाजा ही गई है, कि वृटिश-सरकाए यह नहीं चाहती, कि व्यापके शासन-सबन्धी कामोंमें किसी तरहका हस्तचेप करे। वह यह भी नहीं चाहती, कि कोई चाइरेज रेजिडग्ट चापके राज्यमें रहे। यह सस्भव है, कि दोनो सरकारोंकी सलाहसे एक स्मलसान राजगट काबुलमें रहे। याप यह मालूम करना चारत हैं, कि समगानस्थान विदेशी शक्तियोंसे किसी तरहका सम्बन्ध रख सकता है, वा नहीं ? इस विषयसें वर्ड लाटने सुसी यह कहनेकी चाक्ता दी है, कि टटिश्-सरकारकी जानसें च्यमगानस्थानमे कोई विदेशी प्रस्ति सलन्व नहीं रख सकती। रूस और ईरानने यह बात खीकार कर ली है। इसलिये साफ जाहिर है, कि द्याप सिवा टटिश सरकारके चौर किसी वाहरी प्रितासे नैतिक सखन्व नहीं कर सकते हैं। जाप यदि वैदेशिक संखन्यमें दृटिश-सरकारकी रायके स्तानिक काम करें गे और ऐसी दशामें विना चापकी चोरसे छेड़छाड़ च्च यदि नोई वैदेशिक शक्ति चफ्रानस्थानपर चाक्रमण करेगी, तो इटिश सरकार चापकी ऐसी सहायता करेगी, जिसमें आपने वैरीका आक्रमण रके और वह अफगानस्थानसे वाचर निकाल दिया जावे।' '

"ग्रिफिन साहवने मुक्तसे कहा, कि कावुल नाइये और अङ्ग-रेन कर्ने चारियोंको विदा कीनिये। साथ ही यह प्रार्थना भौ की, कि उनके कावुलसे भारतक निर्विष्ठ नाने और राहमें रमद यादि संग्रह करनेकी सुयवस्था भी कर दी जिये।
(याक् व खांको दण्ड देनेके लिये) एक फांक छेनापित
रावर्टमके यथीन कत्थार नानेवाली थी. दूमरी फींक सर छानल्ड
एुआर्टके.मातहत काबुलसे पेशावर लोट नानेवाली थी। मेंन
ययामिक मन प्रनत्य करनेका वादा किया। अङ्गरेकी फींकको
ग्राहरेको खीसातक निर्व्विष्ठ पहुंचा देनेके लिये बहुत तसकी
दी। मेंने उनसे कहा, कि मेरी नानमें सेनापित।रावर्टसको
यथासन्सव भीष्ठ कान्यारकी चौर नाना चाहिये। उनके
नानेके उपरान्त में सर डानल्ड एुआर्टसे विदा होनेके लिये
नाकंगा। द्वीं व्यास्तको लार्ड रावर्टस घोड़ीकी फींकके
साथ कान्यारकी चौर रवाने हुए। मेंने सरदार भ्रमण्डीन
सांक लड़के सुहन्सद अजीन खांको झुछ चप्रसरीके साथ
नेनापित रावर्टसके साथ कान्यारतक भेन दिया। निममें

रे॰ वीं बगला मर डानल्ड छुत्रार्ट खोर ग्रिशन माहव प्रेरपुरसे पेशावरकी बोर रवाने हुए। उनके विदा होनेसे पुष्ट किनिट पहले में उनसे मिलने गंथा। कोई १५ मिनिट-तक समने बार उनसे मिलमावसे बातें हुई। वातों वातों से यह भी खिर हुबा, कि प्रेरपुरमें रखी हुई बफगान तोप-खानेकी कीस तोषें सभी दे दी बावें। दूसरे यह, कि कोई उन्नीम नाख रुपये को बाङ्गरेकोने बपनी स्थितिमें देशसे वहल किये धे बार किले बनानेमें खर्च हुए थे, वह सभी वापस दिये बार बार की बाद की बाइरोंने कावुक्तमें बनाये थे, वह मन्दर न किये बाद "

निस समय छाङ्गरेजी फौज कावुल खाली वारके भारतवर्षकी च्योर चली उस समय चप्पगानोंके हर्षका वारापार नहीं रहा। वह राहकी गिर्के पर्वतोंपर एकत होकर नाना प्रकारका उल्लास प्रकट करते थे। एग्र साहन "कन्सार केंस्फेन" में लिखते हैं,—"पड़ावकी गिर्दके टीचे ऐसे मनुष्योंदारा अधिकत हो चुके थे। वह एक तरहका होल वजाते और लड़ाईका नाच नाचते थे। निस समय उन लोगोंने हमें कूच करते देखा, उस समय समातुषिक उत्ते जना दिखाने लगे। ऐसे मतुष्योंके विम्हल्लित दल पहाड़ोंकी चोटियोंपर एकत होकर भीता-नोंकासा चीत्कार करने लगे। इनके चीत्कारकें बीचमें इमें वरावर यह ग्रावान सुनाई देती थी,—'ग्रो—हो, ग्रहा— हा।' बहुसंख्यक चप्रमान धीरे धीरे यह सब कहते थे। इसकी प्रतिध्विन होती थी।" इतना ही नहीं, नर्ष कुछ द्रष्ट यौर वदमाभ याफगानोंने याङ्रेजी फौजको चिएाकर भगड़ा उठानेतककी चेछा की थी। किन्तु धीर गमीर ष्टिप्रवाहिनीने उच्छन्नल व्यमगानींकी छेड्पर ध्यान नहीं दिया। वह निर्वप्त भारत लौट चाई चौर उसके चानेके साथ साथ दितीय स्प्रमागान युद्धकी समाप्ति ही गई।

## कत्यार-युद्ध।

----

हम तुन्नंत चन्द्ररहमानीने उहृत खंशने यह प्रवर्ध कर पुने हैं, कि चय्वखांने कत्वारकी चन्न्यकों प्रोजको प्रोजको प्रिकस्त दी थी। लार्ड रावर्टस चय्वखांसे यह करनेने लिये काबुलसे कन्वारको चोर रवाने हुए। लार्ड रावर्टस खोर चय्वखांकी लड़ाईका हाल लिखनेसे पहले हम चय्वखां चोर चार्वकों सो चार्वकों को को लड़ाईका हाल लिखना चाहते हैं।

कत्वारकी यङ्गरेचो फोनने चयूवखांके हिरातसे कत्वारकी चीर चलनेकी खबर पाते ही सेनापति बरोके चाधीन रक जनरक्त पोज अयूक्तांकी छोर भेजी। सेनापति वरोने कन्या रसे घोड़े फासलेपर मैवन्द स्यानमें डेरा डाल दिया चौर चज्ज खांके सानेकी प्रतीचा करने लगा। सन् १८८० ई०की २७ वीं जुलाई को मैवन्दमें यङ्गरेकों चौर यफगानीकी फीजमें सुकावला हुगा। यङ्गरेनी फीनकी चमेचा अयूनकी फीन चिषक घो चौर उसका यधिकांग्र ग्रिचित था। यङ्गरेजी फौन दिनभर 'खन जमनार लड़ी। तीमरे पहरतक उसका नहुत नड़ा भाग इताइत होनेकी वनहरे निकस्सा हो गया। जितने निपाछी वचे, उनके पेर उखड़ने लगे। मन्त्रा होते होते बाहुरेनी ष्टीन परास्त हुई। कत्वार वे.स्पेनमें लिखा है, - "चमनी फीनकी पामाल हुई बताना चल्हाता घोगी। किन्तु इक्सें सन्दे ए नहीं. कि ऐसी पूरी योर कुचल डालनेवाली शिवका

कभी नहीं मिली थी। खबूब खांने खादिसे वैकर ब्यन्ततंक हमारी चालें काटीं। हम लोगोंकों जी स्थान चुनना चाहिये था, वह उसने चुन लिया। इतना हो नहीं, न्वरच निस जगह हम लोग घातमें वैठे घे, वहांसे हमें लालच देकर ऐसी नगृह ले स्राया, जिस नगृह उसके रिसालेको स्राक्रमण करनेकी सुविधा घी, जन्नां ऋमाशी पैदल फोजकी खरेचा उसकी पैदल फौज ग्रन्ही तरह काम कर सकती थी। यह निन्दनीय सत्य है, किन्तु इसको पूर्णस्टपसे छिपा रखना असन्भव है। तीसरे पहरके साढ़ी तौन वनते वनते हमारी तीन रेनिमेएटों चौर दो रिसाचेके वाकी वदे हुए सिपाही भिलज्ञलकर भागे। \* \* \* चाङ्गरेज चौर नेटिव,—चफ्सर चौर सिपा**ङी,—टह चौर युवक,**-वीर और कायर एक साथ मिलकर एक राइपर भागने लगे। सेनापति चौर उनका शाफ दु:खक्ते साघ भागना ईख रहे घे। उन्होंने भागनेवालोंको ठच्चराने चीर चागे वढ़ानेकी चेटा की, किन्तु इसका कोई फल नहीं चुचा। वैरी इस लांगोंसें इतने भिल गये थे, कि सामाग्यवश उनके तीपखानीने गोले उतारना सौकूष कर दिया था। अन सिर्फ छुरे, सङ्गीनों, तलवारों और भालोंसे लड़ाई हो रही घी। सेनापित, वरोने मेजर चोलि-वरकी सहायतासे वड़ी सुश्किलके साथ चयगामी चार पञ्चा-हासौ सैन्य ननाई। कुछ ऊंटों ग्रार खचरानो नीचमें रख् लिया। एक तो इस लिये, कि जिसमें एक तरहकी फाज वन जावे, दूसरे इस लिये, कि कोई पीक्टेन रह जाव छोर भौजकी गति न रुके।" उस समय राहको घूलि आदिसियं।के रसाकी संसवसे की चड़ वन गई घी। अझरेनी फानको गं, जी

वास्टर चौर तोमें वैरियोंके छाष पड़ गई थीं। विपाई। इनने यक्त गये थे, कि राष्ट्र चल नहीं सकते थे। कन्वार कंन्येनमें लिखा है,—"इस तीग वड़े दु:खके नाघ नुपचाप चर्च जाते थे। मस्ते चुए चभागे राचमें गिर्ने लगे। प्यासकौ दशहरी उनका कर चौर वर गया घा। सुहरू दनुष्य चौर लड़के दोनो ही सारे करके विक्रल हो गये थे। दुर्निवार्य विश्विसे सामना न करके वह राहयें शिएने समे। इस दिह उन जगहका हाल जानते, तो सीधी राह दलते चौर क्षक्र ही ीलोंके उपरान्त चरगन्दाव नदी पार करके प्यास ये.र शायद वैरियोंसे भी १ चा पा चाते। विन्तु भाष्यमें चौर ही वदा था। इस लंग नहीं वा वरावर दरावर चले। इस अवसरमें एम रचः जोर राहिते च च कारकी प्रतीच । कर रहे ये। किन्त बन राति चाई तो क्ष्टकी विभीषिका चौर वही । चन्च-कारमें लेंसे लेंसे हम चागे वढ़ा फीलका कायदा विगड़ता गया।" चाङ्गरेजी फोज वड़ी सुग्रातिलक्षे साथ मैवन्द्रचे कन्दार पहंची। इसके उपरान्त ही चयूवखांकी फोज भी पहुंची। अयुवने जन्धार घेर लिया। मैवन्दकौ लड़ाईमें २ छनार चार मी ७६, यङ्गरेनी सिपाची घे। इनमें ६ मौ ३४ सिपाची मारे राचे चौर १ मी ७५ सिपाची वायल तथा सुम हुए। ८ सौ १५ फोंजी नौकर सारे गये तथा गुम हो गये। ऋख ग्रस्तका बहुन बड़ा मरार लुट गया। कोई १ एचार बहुने चौर कड़ार्भागें कोर कोई ७ सी तलवारें चौर नङ्गीनें लुट गई। २ र्ने १ दोड़े सारे गये कौर १ एजार ६ सौ ०६ जंट, इसी १५ इ.इ. ६ मी १५ सबर और ७६ बैल गुम हो गये।

कत्यार, काञ्चलसे कोई इ सी १३ मीलके फासलेपर है। रंगापति रावर्टस ८ वीं व्यास्तको काबुलसे चले चौर ३१ वी चामल के सबेरे कत्यार दाखिल हो गये। १ ली सित-व्यस्को सेनापति रावर्टसने ३ हजारे ८ सो गोरे, ग्यारह हजार हिन्दुस्थानी सिमाहियों खीर ३६ तोपोंने साथ पीरपैसल गांवने समीप नाना छालीकोतल पर्वतपर अयुनखांकी फौजपर छाजन मण किया। तीसरे पहरतक, चङ्गरेजी फोजने चयूनखांकी फीनको सार काटकर समा दिया। अयून खां अपना पड़ान छोड़कार व्यपनी वची वचाई फोनके साथ हिरातकी ग्रोर भागा। इसके उपरान्त कोई एक सालतक अंक्ररेजोंने कत्धा-रपर जपना नवजा रखा। चपनी चोरसे प्रोरचनी खांकों वहांका हाकिस वनाया। अन्तरें सन् १८६५ ई०की २१ वी व्यपरं त्रा व्यङ्गरेनोंने भ्रीरचाली खांकी पेनभून नियत करकें, उत्ते भारतवर्ष भेज दिया और कन्यार ग्रमीर ग्रंट्युरर हमानकी हवाले कर दिया। अमीर चपने तुच्चकमें लिखते हैं, "जहांतक मैं सममा सकता हूं, मेरा खयाल है, कि श्रीरयली ं कि वन्धारसे इटावे जानेके कारण वह थे,—(१) खबूव खांने प्रयोजनीय तथारियां हिरातमें की घीं। उसने फ़िर कन्धारपर चए जानेकी लिये वज्जत बड़ी मौज एकत की थी। प्रोरवाली खांमें उसका सामना करनेकी प्रक्ति न थी। कारग, वह इससे पहुंचे एकवार अयुवातांके सामने निळ ल प्रमाणित हो बचुका था। (२) कन्वारके लोग और दूसरे सुसलमान उसके विरुद्ध थे। वह बहुत बदनाम था छोर सहैव बगावत ग्रीम मारे जानेका भव उसे रहता था। (३) मैंने कन्धारके

च्यमने साम्ताच्यमे एयक किये जानेका कोई प्रय गहीं किया या चौर न मुमो उनका एयक किया जाना खीक्षत या— वरक में उमे चयने पूर्वपुरुषोंका निवासस्यान सममाता चौर च्यमने देशके प्राचीन शानकोंकी राजधानी सममाता या। इस समय चङ्करेजोंने जो मुमी उसपर कवजा करनेके लिये कहा, तो कैने श्रीच विचारकर उनकी बात मान ली।

वास्तवमें बन्धार दुर्रानी वादशाहोंके जमानेमें व्यक्तगानस्था-नकी राजधानी रह चुका था। दुर्रानी वादशाह वहीं काव-रस्य किये गये थे। यह नगर स्थरान्दाव स्रोर तुरनाक निर्योंके वीचमें बमा हुआ है। किलाते निलनईसे दिच्छ पिस कोई प्रभीतके फावलेपर है और कोटेंसे उत्तर पिस्स कोई १ नौ 88 सीलक अन्तरपर। शहरकी चारो चोर मट्टीकी प्राचरपनाच है, जिसमें न्यान स्थानपर गील वर्ज वने हुए हैं। प्रहरपनाहके वाहर चौड़ी और गहरी खाई है। नगरमें कोई वीस हजार सकान है। चिधकांश सकान -र्टींसे वने हैं। घोड़ेसे ऐसे हैं, जिनपर चुवास गासक सुफद समाला लगा हुत्रा है। यह मसाला चमकता है छैं।र ट्रसे सरसर पत्यर साकृम छोता है। चष्टमद शाहकी कप बहुत म्बृबस्तरत है। इनका गुम्बद मीनेका है। कत्वार प्रधाननः हिरात चौर गौमल तथा वोलन इररेकी राइसे चिन्ड्खानके नाय यापार किया करता है।

## अमीर ऋब्रस्टमानका शासनकाल।

चमीर चब्दुररहमान खां वड़े ही चनुभवी चौर परि-अभी शासक थे। उन्होंने स्प्रपने परिश्रमके वलसे स्प्रमान-स्थानको सुद्द सौर प्रिक्षाली देश वनाया। वह खर्य कहा करते घे,—"यह छजीव वात है। मैं जितनी च्यादा लिइनत नरता हूं, उत्ना ही, धक जानेकी जगह **जौर** ज्यादा काम करनेको जी चाहता है। सच है, कि जिस परार्थसे भूज पूरी होती है, वही परार्थ उसकी उन्नतिका कारण भी होता है। अप्रीरके खाने पीनेका कोई समय निर्दिष्ट नहीं भोजन चरहोंतक उनके सामने रखा रहता और वह च्यपने जासमें इतने डूंबे रहते, कि भोजनकी छोर तनिक भी ध्यान न देते। प्राय: रात रातभर वह काम करते रहते। उन्होंने खर्यं लिखा है,—"रात दिन चौनीस घर्राटे जो मैं कास करता हूं, उसने लिये नोई समय निर्दिष्ट नहीं है चौर नोई विशेष प्रवन्व भी नहीं है। पातः कालसे सन्यापर्यन्त ग्रीर सन्यासे पातः वालपर्यन्त एक नाधारण मनदूरकी तरह पश्तिम किया करता हूं। जब भूख भाजूम होती है, तो भोजन कर खेता हूं। क्रभी कभी तो यह भी भूल जाता हूं, कि उगाज मैंने भोजन किया वा नहीं। इसी तरह जब में थक जाता हूं खोर नींद या जाती है, तो उसी चारपाईपर सी जाता हूं, जिसपर वैठकर काल करता हूं। सुक्षे किसी विग्रेष कोठरी वा सोनेकी कोट्रीका प्रयोजन नहीं होता। न गुप्तग्रह अधवा किसी

दरनारी काउरेका प्रयोगन है। मेरे महलोंसें इस तर इके व्यनिक कसरे हैं, पर सुभी फुरसत कर्हा, कि एक कसरेसे दृस-रेनें भी जा सक्ष्। \* \* \* साधारणतः सें सर्वरे पांच वा छः वने मोता हूं और तीसरे पहर दो वने उठता हूं। किन्तु इतनी देरतक लंगातार नहीं सी सकता। प्राय: प्रत्येक घर्रहेपर मेरी नींद खल जाती है। \* \* \* तीसरे पहर कोई दो तीन वजे उठता हूं खौर पहला काम जो होता है, वह यह है, कि इनीम ग्रीर डाकर ग्रावर मेरी दवाकी जरूरत देखते हैं।" इसके उपरान्त ग्रमीर लोई ६ वर्ने सबेरेतक काममें लगे रहा करते थे।

चमीर चब्द्ररहमानने सिंहामनारूढ़ होनेने उपरान्त ही देशके वागियों चौर खतन मनुष्योंको दवाया चौर देशमें शान्ति स्वापित की। अयुत्र खांकी परास्त किया और हिरा तको यफगानसानमें मिलाया। सन् १८८५ ई॰की ३०वीं मार्चको रूमियोंने पचदेहपर कवना कर किया। इसपर न्यभीरने चङ्गरेनोंसे कह सुनकर चफ्राानस्थानकी मीमा निर्हारित कराई। इसने उपरान्त यङ्गरेनों चौर ग्रमीरने क्लिकर इनसे कहा. कि भविष्यें यदि तुम चफगानस्तानके किसी चंग्रपर चिविकार करोगे, तो तुमसे युद्ध चारम्भ किया जावेगा। इसके उपरान्त गानतक रूपने सफ़गानस्यानपर किसी तरहका हसाचीप नहीं किया। मन् १५८६ और मन् १५८% ई॰ में चफगानस्था-नमें बढ़देकी चारा प्रच्यलित चुई। स्मीरने सपने बुद्धिवलसे हसे भी शाना की। सन् १८८८ ई॰ में इसहाज खांने कार्यत की। अभीरने उसको भी पशक्त किया। 'इजारा देशकी

हनारा नातियों से चार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर उन्ह भी श्रान्त किया। इसके उपरान्त सन् १८६६ ई॰में काफ-रम्यान विनय किया। देशमें श्रान्ति स्थापित करके विलायती कलों की सहायतासे देशमें तरह तरहकें केल कारखाने खोले। उन्होंने चपने नमाने में टकसाल खोली, कारत्म, मार टिनो हेनरी बन्हूक, कलदार तोपों, तपचे, इक्षिन, वायलर, प्रकृतिके कारखाने खोले। इसके च्युतिरिक्त च्यावनकारी खोर नाना प्रकारके चमड़े के काम, साबुन चौर वित्यां बनाने का काम चौर वरदी बनाने का काम चारी किया। हापा खाना खोला, साहित्यकी भी उन्नति की। इनके खितिरिक्त तरह तरह के होटे बड़े कारखाने खोले।

चमीरने चपने जड़ी चौर सुल्की विभागका भी वहुत चच्छा प्रबन्ध किया। चप्रमानस्थानकी फीज इतने भागों में विभक्त की,—(१) तोपखाना, (२) रिसाला, (३) पैरल, (८) पुलिस, (५) मिलिगिया चौर (६) बस्तमटेर। तोपखाने में जीचलोडिङ्ग, निवरडेन फील्ट, हूचेक्च चौर क्रप तोप हैं। घुड़चा तोपखानों में मेकसिम, गार्डिनर चौर गेटिलङ्ग तोप हैं। घुड़चा तोपखानों में मेकसिम, गार्डिनर चौर निपाही लीमेटफर्ड, मार्टिनी हेनरी, स्नाइडर चौर लूसर बन्दू कों से सुंसच्चित हैं। स्वारों के पास चार लियाकी कड़ाबीनों की संस्वान हैं। यह सब प्रस्त काबुलमें तयार किये जाते हैं। बन्दू कों के कारत्स चौर तरह तरह के फटने-वाखे गोले भी काबुलमें प्रस्तुत किये जाते हैं। चमीरने तीन लाख सिपाहियों के काम लायक चस्त्र प्रस्त तथार कर रखे थे। इसके चितिरिक्त प्रस्ते चप्रमानस्थानवासीको बन्दु के चारि है रखीं थीं। खक्तान फोजनो एनदने लिये उतना तरदृट्द करना नहीं पड़ता। कारण, प्रत्ये क अफान सिप'छोनो खख्त प्रस्त्र के साथ खाय तोन दोटियां शिवतो हैं। एन रोटी अफ-गान सिपाछीनो एक दिननो खुरान है! दन प्रकार वह मछीनेभरकी एनद अपनी करारमें बांधकर पलता है। अभीर इस बातनी चेशामें थे, कि उनने पास द्या लाख सिपाछियों नी फोज एकत छो जावे। नहीं कह सकते, कि वह अपनी यह चेशा कहांतक पूर्ण कर महे।

चनोरने सुको विनयाको इतनी शाखाये खाणित की,— खनाना, चदालत, इझोनियरी, खाक्टरी, खानिसबन्दी चौटे खाक्या । इनकी कितनी हो प्रशाखायें भो खाणित कीं। चमलनें चनीरने चपने यम खार प्रवत्यसे चप्रमानखानको विलक्षण ही बदल दिया। वह खयं लिखते हैं,—"वर्षमान चफ्रमानस्थान वह चफ्रमानन्यान नहीं है, को पहले था। खब भविष्य कालकी वातें खप्रकी वातें साल्म होती हैं।"

यतीर व्यव्दुरस्थमानकी व्यान्तरिक इच्छा घी, कि उनका एक दूत इक्षक में रहे। अधीरके जमानेमें चक्षरेज-व्यक्तमान यह किर छोनेकी व्याक्षक्षा हुई घो। अधीरको विव्यान घ, कि हमारा दृत एक कामें रहनेपर चक्षरेज-व्यप्तमान यह की व्याप्तक्षः न रहेगो। इसी ख्याल छे उन्होंने व्यपने पुत्र नमस्त हु खांको विनायत मेना घा। किन्तु उनकी यह कामना पूर्ण न हुई।

सन १८८५ ई॰की दशें अपरेनकी रायलपिकडीकी द्रदारमें स्रमोर नन्दुररद्रमान सम नाएक वहें लाट मार्किन स्थाफ **खपारिन व**चादुर तथा वर्त्तनान सन्त्राटके भाई खिउक जाफ वानाटसे भिले थे। इस दरवारमें चमीर चौर वड़ी लाट दोनो भासकोंने चापसकी मैती वनाये रखनेकी प्रतिचा की थी। इस इरवारके विषयमें च्यसीर चापनी पुस्तकमें इस प्रकार लि-खते हैं,—"सुभी वेडी डफरिनसे मिलकर वड़ी प्रसनता हुई। रेसी विदुषी बुह्मिती स्त्री मैंने कभी नहीं देखी थी। डिउक ग्रीर उचेन ग्राम क्नाटसे सिलकर में ग्रायन प्रमन इगा। मेंने देखा, कि भारतीय प्रजा उनकी वहुत भक्ति करती थी। डिउक सौर डवेजने प्रजाका हृदय मोह लिया है। डिउक वड़े ही दयालु, खक्हदय, सत्यवादी और मुत्तेद सिपाही हैं। इसलिये यह जरूरी है, कि फौज ऐसे चप्रसरकी सेवा हृदयसे करे। चपनी इस मुलाकातमें मैंने एक दु:खद इम्य देखा। इसे देखकर मेरे हृदयमें ग्रकीम इ:ख हुचा। यह दाय पञ्जा-बक्ते नव्यावों चौर राजोंकी दुरवस्था था। यह सक्के सव दयाके पात स्तियोंनासा परिक्स धारण निये थे। हीरे जड़ी हुई सहयां दनके वालोसें खंसी हुई थीं। यह कानोंसें वाले, हाथोंसें वाड़े खौर गलेसें हार तथा साले पहने थे। इनके अतिरित्ता स्तियोंने पहननेने अन्यान्य आसूषण भी पहने थे। इनके इजारक्ट्नें भी जवाहरात टंके थे। इनमें छीटे छीटे घुं घरू वंधे थे, जो पैरोंतक लटकते थे। यह लेग यज्ञता सुस्ती चौर भ्रीर पालनेके काममें डूबे हुए थे। उन्हें यह नहीं मालूम, कि संसारमें क्या हो रहा है। वह पैरल भी नहीं चल सकते थे। कारण, इसका उन्हें ख्रश्याम नहीं सौर इससे वच चपनी चप्रतिष्ठा समभति हैं। उनका समय चप्रीम

पीने कोर चण्ड्याजीनें व्यतिवाहित होता है। सुसे इन जनाने एक्कि वेचारों पर वड़ी द्या व्याई। इनकी प्रजापर भी द्या व्याई। कारण, ऐसे लोगोंसे न्याय तथा उत्तम शासनकी क्या प्रत्याशा की जा सकती है।" किन्तु भगवानकी द्यासे पञ्जाकने नरेशोंको द्या इस समय वैसी नहीं है।

चभीर चब्द्ररहमानका जीवनचरित वहुत लामा चौड़ा है। यहां स्थानाभाववध हम उसे प्रकाध नहीं कर सकते। इसके चारिरिक्त उनकी जीवनी हिन्दी भाषामें मौजूद है। उसके पढ़नेसे चमीरके धासनकालमें चप्रधानस्थानमें जो विक-चया परिवर्त्तन हुए, उनका सुविस्तृत हाल मालूम होगा। उन्हींका चाभाव हम जपर दे चुके हैं। सन् १६०१ ई०की इ री चक्ठीवरको चाधीरातके उपरान्त काबुलमें नामवर चमीर सन्द्ररहमानने देहलाग किया।

## श्रमीर द्वी बुलह।

चारीरकी च्या के उपरान्त उनके च्येष्ठपुत इवीवृह्ण कावृतके मिंचाननपर वैठे। यभीर इवीवृह्ण के इस विषयमें को कुरु काचा है, वह नेरक्षे चाफगानमें इस प्रकार प्रकाश किया गया है,—"मेरे पिताको च्या का दु:खमय समाचार देशभरमें फेल गया। उसे सुनते हो कुल फोनी चौर सुन्की चाफमर मात्रप्रसीके जिये मेरे पास चाये। उनके दु:खका यह

हाल था, सानी जनका प्रिय पिता जनसे सदैवके निसित्त प्रथक हो गया था। कन्वार और तुरक्त्यान इत्यादिके कुल अफसर इस तुच्छ मञ्जूष्य पास आये। कहस सहस्र मनुष्य पाति हा पढ़नेसें प्ररीक हुए। स्वने विग्रहान्तः करणसे पाति हा पढ़ी। फिर जन लोगोंने सेरी सेवाकी कसमें खाई। यह कहा, कि हम हुजूर होको अपना वादणाह जानते हैं। हमें इस दुरवस्था में न हो ड़िये। हमने सत्य सत्य ही आपको अपना खासी माना है। हम प्रार्थना करते हैं, कि आप हमपर प्रास्त की जिये। हमारी जातिके भिरपर हाथ रिवये। जिस वरह आपके खर्मवासी पिताने अहितिश्च अम करके अपना कर्निथ पालन किय, उमी प्रवार आप भी करें।

"पाति हाने उपरान्त सैंने चयन्त दयाने साथ उनकी कसमें खीकार कों। उसी दिन सेरे सब छोटे भाई चाये। उन्होंने नारी नारीसे सेरी सेवा करना खीकार किया।"

सन् १६०१ की छठीं छक्छोनरको काबुलमें एक दरनार हुआ। दरवारमें राज्यके यावत् उचकक्तेचारी तथा सरदार-गण एकत थे। सन्नेश्वीमलकर भ्रापथपूर्वक ह्वीनुल्ल खांको यापना यानीर स्वीकार किया। ६ वीं छक्छोनरको समीर ह्यानुज्ञहने विधिपूर्वक भ्रासन करनेकी भ्रापथ की। इसके सपरान्त सन्पूर्ण अफगानस्थानमें यह विद्यापन प्रकाभ किया। रय,—

#### "विज्ञापन।

"मेरे पिताका खर्मवास हो गया। सुक्ते, यानी हवीबुझह-को ज्ञल सरदारोंने इच्छापूर्वक चपना वादण्राह वनाया है। भो कमरबन्द बुरान चौर तलवार सजारेश्वरीपकी तबकेने मेरे पित को दी घी, वही जातिके लोगोने सुमी दी हैं। में लोगोंको स्त्वना देता हुं, कि मैंने राजकर घटा दिया है। देशवासि-योंको विश्वास रखना चाहिये, कि मैं सदैव उनके हित चौर उन्नतिके लिये देश करता रहुंगा।

चभीर ह्वीवुत्रह खां ही इस मसय कावुलके चमीर है। चाप छभी नीजवान है। नौजवान छोनेपर भी बुद्धिमान, ट्रर्ट्शों चौर ग्रवन खतल स्थावने है। ग्रमीर ग्रव-दुर्हसानने व्यनने जोवनकाल हीमें ह्वीयुक्त खांकी भामन करनेकी शक्ति पदान की घी। एकबार हवीवु कह खांने अपने विताकी चतुर्राह्यितिमें घपनी जानतककी परवा न करके काबु-लका उटता हुया बलवा दवाया था। उन्होंने चफ-गानस्यानको बौर भौ सुटढ़ बनाया है। पिता स्रिभीर स्रव-द्रम्हमानने अफगानस्यानको जितनो ही चातियोंको देशमे गाहर गिकाल दिया या, या पुत स्मीर ह्वीनुझह उन्हें युका रहे हैं। पिताके नमय देशमें शान्ति और ऐखवा बीच मीया गया था, पुत्रते समय एमी भीजसे हच प्रकट ह्या चौर गाव वह कामगा: बढ़ना चौर पालता प्रतता जाता है। वर्मभाग अलोर स्वीवुलस खांति मात खियां खोर कई लड़की लख्कियां है। मनसे बड़े वेटेका नाम इनायतुल छ खां है। यही जारमानस्थान हे दुवराज नसकी जाते हैं।

सापूरे वानीर वान्द्रस्य तनते वानानेने वाङ्गरेजी और वाष्ट्रातम्यानमें जैनी नैता यो, वैनी की वाब भी है। वर्तमान समीरते वानानेने किसे एक बात नई हुई है। साङ्गरेज सहाराज खन ख़िरास्ता १८ लाख रुपये सालाना देते हैं। ख़िरार हनीवुल इने सिंहासनारूढ़ होने के उपरान्तस वह रुपये नहीं लिये हैं। सन् १६०५ ई॰ के अक्टोकर महीने से ख़िरान नियरने कहा था,—"मन् १६०१ ई॰ के अक्टोकर महीने से ख़िरान की यापने १८ लाख रुपये सालान की स्काम नहीं वस्त की है। इस समय ख़िरार सरकारी खजाने से ६० वा ७५ लाख रुपये वस्त कर सकते हैं।" अङ्गरेजोंने अमीरको रुपये वेने किये वारखार कहा, किन्तु ख़िराने मुंचाजतक रुपये नहीं लिये हैं।

## हेन साहवकी मिश्रन।

सन् १८०८ ई०के जन्तमें भारतके यह लाट कार्नने हेन साहक्की अधीनतामें एक मिश्रन कावुल मेजी थी। वह मिश्रन कावुलमें महीगोंतक पड़ी रही। उम समय उसके वासके वारेमें तरह तरहकी अफवाहें उड़ती रहीं। जन्तमें मिश्रन काबुलमें शिसले वापन आई। एन् १६०५ ई०की २५वीं मईको भारत-चरकारने मिश्रनकी काररवाई प्रकाश की। सिश्रनने चौर कुछ न किया, वह बाबुल जाकर असीर अवदुर-रहमानके जमानेकी सन्व गई कर आई। सिश्रनने जिस सम्बद्धा प्राचीन खन्धि नई की, उसकी नकल इस प्रकार स्निवारा प्राचीन खन्धि नई की, उसकी नकल इस प्रकार की, क्रमने विस्त स्वारं प्रकेष्ट है। सम्बद्ध प्रकार है, जिल्हा ग्रुग प्रश्नेवनीय है। सम्बद्ध प्रकार है, जिल्हा ग्रुग प्रश्नेवनीय है। सम्बद्ध प्रकार

गानस्थान खौर उनके अधीन राज्यके खतन्त्र वाद्याह श्रीमान ्रिंग्राज्ञलिसलतुद्दीन व्यतीर इदीवुलहर्का एक वोर हैं चौर प्रशंमनीय इटिश् चरकारके प्रतिनिधि तथा शक्तिशानिनी भारत मरकारके देशी सिकत्तर माननीय थिएर लूई डिन मी, ग्स, चाई दूनरी चौर। वादणाच सलागत स्वीकार करते हैं, कि नेरे परलोकागन योमान पिताने, जिनकी व्याखापर भगवा-नने ह्या की चौर भगवान जिनकी कन्न में प्रकाश प्रहान करें, जो सन्धि प्रश्नेनगीय टटिश शवरमे स्टिन की घी, उनकी चास-लियत और उनके नहायता सखन्यी विषयोंने चातुमार मैंने नाम निया,में नरता हुं चौर नहांगा। में अपने किसी नार्वसे चयवा किनी वार्ट्ने स्विनियमोंको भङ्ग करूंगा। मान-नीय लुदं विलियम डेन माइव खीवार करते हैं, कि प्रश्नंस-पीय इटिश सरकारने वर्णमान बादशाच चिराज्ञलिससतहीनको . च्य प्रतिस्ति चिता चीसान निया उन्सिन तुर्हीनसे, भगवानने जिनको जात्साको शान्ति दी खोर जिनकी कन्नमें रोधनी होंवे, न्तर्रा द्येर विदेश्वि मदान्वमें वा चहायताके सकन्वमें चो जिल की घी, में उनकी पुष्टि करता हू<sup>ं</sup> चौर लिखता र्'. कि इंटिंग तरकार उम चित्रके विच्छ कभी चौर किसी तरहरू जोई जाम ग करेगी।

"यह सिंच सङ्गलनार १३२३ हिनरीकी २८ वीं सुद्र रेसल धरामकी वा नग १६०५ ई०की सार्च सदीनेसें लिखी चौर इस्त-खन की गई।"

नित नमय चार्रजोंकी मिल्ल काड्नमें घी, उनी समय सारीर्क की लड़ने इन बतुलह स्वां भारत आये थे। खन्यत्य खभीरोंकी तरह वर्तमान खमोर ह्वीबुलहने भी मावल हीको खपनी राजधानी वनाया है। कावल जलाला-मारसं १०३ भील, ग्रजनीसं दम खोर कन्यारसं ३ सो १८ भीलके पासचेपर है। कावल खोर लोगार नदीके सङ्गमपर वहुत वही सैदान पिछमीय किनारेपर वसा हुखा है। निद्योंपर दो पुज पही हुए हैं। यह नगर समुद्रवद्यसे ६ हजार ३ सो ६६ पुटभी उर्जनाईपर वसा हुखा है। चारो खोर पर्वतमाना है। पर्वतमाला खोर प्राहरपनाहके वीच एक तक जगह वची हुई है। पहाड़ियोंपर भी वर्जदार दीवार वनाई गई थीं। किन्तु मरस्मन न हीनेकी वजहसे दूट गई हैं।

कावुलनगर पूर्वित मिस्ता कोई एक सील लखा खार उत्तरसे दिस्या कोई साध सील चौड़ा है। इसकी ग्रिट महीकी ग्रहरपनाह है, किन्तु खन्दक नहीं। नगरकी पूर्व खोर एक खन्दक है। खन्दककी दूमरी खोर एक पर्व पर बालाहिसार दुर्ग खबस्यक है। पर्वक्रि ए खुवे खंशपर प्राही सहल वने हैं खौर एक बाजार भी है। नगरमें बोई एक लाख सतुत्र्य वसते हैं। नगरमें वीचे ही काबुग नदी बहती है। वर्ममान समीरके जमानेमें यह नगर बहुत रीनकपर है। वर्ममान समीरके समानेमें सह नगर बहुत रीनकपर है। वर्ममान समीरके सासनालमें सन्यान्य नगरोंकी समित होनेके जाय नाय गजनो नगर भी भी खासी समित हुई है। लोगार घाटी पार करनेपर एक खुवे सैदानमें यह प्राचीन नगर मिलता है। इसके पार्श्व में एक सहद दुर्ग है स्वीर नगरकी गिर्द प्रस्तिनाह तथा खन्दक है।

### श्रफगानस्थान, इस और यहारेन।

स्मीर अब्दुररहमानने लिखा है, — "रूपके लीग हिन्दु-स्य नकी जुबरका भणार समस्तते हैं। मैंने प्रायः रूनी सिपा-हियोंको इस साधास उद्धलत जूदते दंखा है, कि उन्हें एक दिन इस धन धान्यसे परिपूर्ण दंध्यंक लृटनंका समय किलेगा। वह इस दिनकी बाट जोह रहे हैं।" रूसी केवल वा नहीं चोह रहे हैं, वरच भारतवर्षपर चढ़ाई करनेकी तथ्यारीमें लगे हुए हैं। उन्होंने स्प्रमानकी सोमापर्यन्त स्प्रमार्श रंग बना की, वह स्था नहीपर पुल बांधनेकी चिन्तामें है स्थार उन्होंने स्प्रमा सध्य एशियाको फोज वढाना स्थारम की है। रूम भारताक्रमण करनेमें सतकार्य हो, वा चाहे स्थातकार्ण, विन्तु कच्छने नाम पड़ता है, कि वह पूरी तरह तथ्यार होनेकी उपरान्त ही भारतवर्षपर स्थाक्रमण कर सकता है।

इत्रर यहरेन महारान भी रूनमें सामना करनेने तिये पूर्णस्त्रमें तयार हैं यार तयार होते नात हैं। उनकी मरहहां रेलें वन चुनी हैं। ऐमी रंजना एन होर कान्या-रिना पहोमतक पहुंच चुना है। दूनरा होर खेंबर दररेने पास पहुंच गया है योर खबर है, कि भीत्र ही खेंबर दररेने पास पहुंच गया है योर खबर है, कि भीत्र ही खेंबर दररेने तन पहुंच नावगा। भारतकों में तोप वन्दूकने नये कार-खाने खन रहे हैं। भारतकी फीन भी बढ़ाई नानेको खबर है। हिंदी नरकारने बन्नमान बड़ी लाट कर्नन बहाइरके रखें हैंनी उतनी परवा न करने वन्नमान चहीं लाट किचनर

वहादुरकी फोनी मिला वज़ दी है। जङ्गी लाट इस मिला सार सारतरचाका सनमाना प्रवत्य करना चाहते हैं। इस प्रकार चाङ्गरेन सहाराज भी निश्चिन्त नहीं हैं। वह रूसके रोकने ने की पूरी तथ्यारी में लगे हुए हैं।

यह कहनेका प्रथोजन नहीं है, कि सफ्जानस्थान भारत-वर्ष का फाटन है। इसी राहसे रूस भारतवर्ष में घुस सकता है। इस समय अफगानस्थान खनल होनेपर भी अङ्गरेजोंका सित है और अङ्गरेनोंके प्रभावमें हैं। जिस समय रूसअङ्ग-रेज युद्ध चोगा, उस समय भी अपगानस्थानको दोमें एक प्रितिने साथ रहना पड़िगा। किन्तु प्रश्न यह है, कि रैसा समय उपित होनेपर चप्रागिन्छान किसका साथ दे सकता है १ इस गुढ़ प्रश्नका उत्तर देनेसे पचले हमें यह दिखाना उचित है, कि रूम यौर सङ्गरेनकी वैदेशिक नीति क्या है चौर चफगानस्थान रूधसे कौनसा लाभ उठा सकता है चौर युङ्गरे जोंसे कौनसा। रूसकी नौति एप्रियामें यह है, कि वह उचित वा चानुचित रीतिसे, सिल्से वा मैत्रोसे, - जिस युक्तिसे उसे सुनिया होती है, रिश्याई शक्तियोंको नष्ट और निर्वत कर रहा है। रूसको ज्यानारिक इच्छा यह है, कि रूम, खामान भान और ईरान यह तीनी भक्तियां नष्ट हो जावें। यदि रहें तो रूसने यधोन होकर रहें। कितने ही लोग क हते हैं, कि रूप जिस देशको जीतता है, उस देशके रहने-वालों ही को वहांका हाकिम बनाता है। इस बातके प्रमाणमें बुखारे चार खुरन्वेको बात उपिख्यत हरते हैं। किन्तु ध्यानः भून्वेन देखा ज.वे, तो उत्त दोनो देशने भासक नाममातने लिये

खतन्त हैं। इन देशों ने न्याय प्रश्तिका काम देशी शासकों के हायने रखा गया है सही, किन्तु राजकर वस्त्र करने का काम रूची कर्माचारी ही करते हैं। इस प्रकार रूस विकित शिक्तको प्रकारान्तर ने निर्वेत्त करकी विलक्षण हो स्थान काबूने कर खेता है।

किनु चङ्गरेन महारान एशियाई शक्तियोंने माथ ऐसा यवद्यार नहीं नरते। वह सरेव उनके साथ जितभाव रखते हैं चौर यह चाहते हैं, कि उनकी सित्र प्रक्तियां मुद्द वनो रहें। चमीर चब्द्रहमान कहते हैं, "किन्तु इस पालिसोमें चास्यायी परिवर्तन हो जाया करते हैं। स्वारेनो पालिसी रूसी पालिसीकी तरह जुह ए और स्यायी नहीं। जिस दलका राज्य रहता है, उमीकी प्रक्ति सागी जाती है। उसके सन्ती उसकी मलाहके चतुमार कास करते हैं। किन्तु एक दलका व्यक्तियार फिटते ही ट्रक्रे दनका चखितवार होता है। पहले दलके विचारकी चपेचा टूमरे इलका विचार विलक्षल भी िनिन भीता है। इसलिये यस नरीं कहा जा मकता, कि गवरमेग्टकी चस्क उनुक पालि-मी सार्या है। इस बातमें कोई मन्देछ नहीं, कि वहुत दिनोंसे फीटहरेनकी यह पालिकी है, कि एशियाई रूस तथा भारतदर्घ में चो सुनजतानी राज्य हैं, वह राजित रहें चौर लगकी मातत्वता गए न छोने पावे।" इसमें कांई सन्देल नहीं, कि विलादतमें कभी जिनरेल इलका प्रायान्य छोता है छौर फर्नी वायमर्विटियका। जी इल प्रधान छोता है, वष्ट अपनी शीति चवलन्न बरता है। दोनो हलोंकी शीतिमें वड़ा चन्तर

है। किन्तु यह निश्चय है, कि अङ्गरेन रूपकी तरह एणियाई भक्तियोंकी स्वतन्त्रता छीनना नहीं चाहते।

इसलिये यद्यपि दोवार खड़रेन-खफगान युद्ध हो चुका है, यद्यपि अफगानस्थानकी कितनी हीं नातियां खड़रेनोंस हमा करती हैं, यद्यपि कितने ही राननीति विभारदोंका कहना है, कि खड़रेनों खौर खफगानोंमें कभी सैस्रो न होगी,—फिर भी, खतन्त्रताप्रेसी खफगानस्थान खपनी खतन्त्रता स्थापित रखनेके ध्यानमें खड़रेनों होके साथ रहेगा।

किन्तु इसके माथ साथ चाभीर च्रब्युररमानकी यह वात भी देखना चाहिये,—"यदि दुर्भाग्यवश् च्रङ्गरेज चापनी पालिसी वदलं दें चार च्रक्षमानस्थानपर चाधिकार करने वा उसकी खतन्त्रतामें वाथा पहुंचाने के च्यामिप्रायसे च्यादती करेंगे, तो च्रक्षमान जातिको विवश् होकर च्रङ्गरेजोंसे जड़ना पड़िगा! वह यदि पराजित हुए तो रूससे भिल जावेंगे! कारण, रूस इङ्गल उन्नो च्योचा च्रक्षमानस्थानके च्राव्यन्त समीप है। इसलिये रूम च्रक्षमानस्थानकी सहायता कर सकता है।"

चो हो, समस्तरों का कहना है, कि ग्रेटटटेन चफ्गान-स्थानसे यथाग्रका मैती स्थापित रखेगा। उधर चफ्गानस्थानको भी यही उचिन है, कि वह पिछ्लो नातें सुलाकर कायमनो-वाकासे चङ्गरेणोंकी सैती कायस रखनेकी चेष्टा करे। इससे चङ्गरेचोंका तो भला होने हीगा, किन्तु चफ्गानस्थानका बहुत भला होगा। वह नरवाद हो जानेसे बचा रहेगा।

### कफगानस्थानका सविष्य ।

खब इम चफ्राानस्थानके विषयमें वत्तीस भविष्यवाखियां नैरङ्गे चफ्राानसे उद्घुत करके यह पुक्तक समाप्त करते हैं,—

- (१) रूस और रङ्गलण्डमें किसी न किसी समय बहुत नड़ा युद्ध छोगा।
- (२) रहन यदि चप्रमानस्थानमें दाखिल हो गया, तो चप्रमान उनको जनस्ट्स समसींगे खीर उसकी छायामें रह- कर भारतदर्भ लूटने जावेंगे।
- (३) अब की अप्रगान आपमनें तड़ेंगे, तो उस युद्धका पक यह होता, कि उधर रूम अपने निकटस्य स्थान कैसे हिरात, बन्ध इट्याहिपर अधिकार कर लेगा और दधर अङ्गरेक अपने निकटस्य स्थान कन्यार, जलालाबाह प्रश्वतिपर ज्ञवजा कर जंगे।
- ्8) चभी क्षक् दिनींतक रङ्गलक चीर स्टन्ने युद्ध न घीगा। कावलने रमारत कायम रखी जावेगी चीर वही कावुल रन दोनो वाद्याघोंके वीचमें चाड़ वना रहेगा।
- (५) फिर यह होगा, कि चकीर कावुलकी वदीलत दोनो बादफाहोंनें कागड़ा हो जावेगा चौर तब रून-अङ्गरेण यह चारक होगा।
  - (६) भारतवर्षे बहुत दिगोतक सुरचित रहेगा।

(७) जो जनरहन्त प्रमाणित होगा, खपगान उमीका साथ हंगे। उसीका प्रभान खपगानस्थानपर स्थापित होगा। जो हंगेगा, उसका साथ छोड़ हेंगे। यह ऐतिहासिक सळ है।

(५) वाभी एक न एक दिन च्यमगानस्थान च्यमगानोंके लिये न रहिगा चौर रहिगा, तो उस समय, जब च्यमगान किसी जबरदस्तकी छाया मान लेंगे।

(ध) जमगान भिन्न धमी और भिन्न जातिके लोगोंका भासन कभी खोकार ग करेंगे। जो जनरदस्तीके नाध भासन करेगा, उसे जाजिय करके परेशान कर देंगे। जिसकी वह खयं बुलाकर भासक वनावेंगे, उसको भी कर पहुं चानेंगे।

(१०) उनके देश्र में ख्स वा इङ्गलण्ड होंगे बादशाछ दाखिल छोंगा, वह व्यपनी जनस्त्रत फीजको वजछसे दाखिल छों जावेगां, किन्तु व्यपमान उससे मिलकर वहीं करेंगे जो पछवें करते व्याये हैं।

(११) निस वादशाइके पास छिषक फीन होगी, कही ग्रामानस्थानका भ्रासन कर सकेगा।

(१२) अमीर दोस्तमुहम्मद्वे घरानेमें इसारत रहेगी चोर उन्हांके कनाकि जमानेमें इज़लख और व्हसमें युद्ध होगा।

(१३) रहस और इङ्गल एकी रेल मिल जावंगी और यह अलगाव जो अब है, रह न जावंगा।

(१8) अभीर अवदुररहमानने अफगानस्थानमें जो सम्यता फैलाई है, वह एवा समयमें मिट जावेगी।

(१५) पद्ये रूस अमगानसानको छेड़कर लड़ेगा खौर धन्तमें अमगानसानको परास्त करेगा।

- (१४) रूच नी देग होगा, उसे न छोड़े गा।
- (१७) एक न एक दिन रूसी दूत भी कावलमें नियुक्त होगा।
- (१८) रहम वासियान और पामीरसे दाखिल होगा और जा दर्गम्य पर्योसे दूसरे वादशाहोंकी फीन चाई है, तो उमकी भी दली चावेगी।
  - (१६) नोई नियमपत कायम न रहेगा।
- (२०) एक जमानेमें अफगानस्थानके हिस्से हो जादेंगे, तो स्त्र और इङ्गार में एक सन्दि होगी।
  - (२१) हिरावईदेरानको न मिलेगा।
- (२२) जनतक और जिस हैसियतसे कानुनमें इसारत होगी, खड़रेन रुपये देते रहेंगे।
- (२३) काफरम्यान और एजारा एक दिन अप्रतानस्थानकी याधीनताके स्वतन्त्र हो जावेगा।
- २४) रहम द्यक्रगानस्यान विजय करने वस्तां भ्रान्ति स्थापित कर मकता है।
- (२५) इङ्गलख्य यदि फिर कभी च्यफगानस्थान विजय करेगा, तो वापन चावेगा।
- (२६) च्यक्तानस्थानकी सर्खता स्त्रीर सानिश्चमें किमी तरक्षका परिवर्षन न छोगा।
  - (२०) मुफः ग्रानिको धार्मिक उत्ते जना कभी कम न होगी।
- (२=) जब राज्य यापगानस्थानमें चाविगा, तो पेशावरका दावा करेगा।
  - (२६) रून-गज़रेन रृहमें सटकपर घममान इह होगा।

- (३०) रूस-अङ्गरेज युद्धके समय मध्यएश्रियाकी रूसी प्रणा बलवा करेगी।
  - (३१) भारतवर्षमें इङ्गलखसे बगावत न होगी।
- (३२) भारतवर्षमें अब जो बड़े लाट होंगे, वह वही होंगे, जो सीमासम्बन्धी वाते जानते होंगे।"

इति।

--- } 6 } ----

## विजया वटिशा।

श्रनेक प्रसिद्ध स्नातर विवराज वैद्य कहते हैं स्वराद्धि रोगोंकी ऐसी महीप्रध सभीतक और कभी हंजाद नहीं हुई। ज्यर होनेका लच्चण स्रागया है सरीर हाय पैरोंमें इड़फूटन होने लगी है सांखोंमें गर्मी आ गई है—ऐसे मौनेपर तीन घण्टे पीकी एक एक करने हो विजया विटका मात्र खा केनेसे ज्वर श्रानेका भय नहीं रहेगां। विजया विटका तन्दुरुस्तीकी हालतमें खाई जाती है। महज शरीरमें सानेसे वल बढ़ता है कान्ति बढ़ती है तन्दु-रुस्तीमें खानेसे बल बढ़ता है कान्ति बढ़ती है तन्दु-रुस्तीमें खानेसे बल बढ़ता है कान्ति बढ़ती है तन्दु-रुस्तीमें खानेसे श्रीर रोगोंसे जकड़ कानेका भय नहीं रहता।

### विजया वटिकाका सूखादि।

निवन्ता पता,—वी॰ वस॰ एरड कल्पनी,

ंश्ट नग्वर हेरिसन रोड, कलकत्ता।

### वी॰ वसु ए.एड कम्पनीका

# हाथी भारका सालसा।

हिन्दु खानी लोग योवन ही में वह हो जाते हैं वत्तीस वर्षको जमरसे पहले ही कितनोंका अङ्ग मिथिल हो जाता हैं। वयालिम वर्षकी उमरसें कितने ही सचगुच बूढ़े हो जाते हैं। बी॰ बसु एण्ड कम्पनीका सालसा पीनेसे त्रादमी सत्तनसें बुढ़ा न होगा। परोर चुस्त, रहेगा। जी साठ वर्षने बुढ़े हैं वामर भुक गई है और मांच लटका गवा है तीन महीने यह बी॰ वसु एएड सम्पनीका सालसा पीने देखें परीरमें नई जवानीका उभार होगा, वलवीर्घ्य बढ़ेगा, नए ग्रादमी बन जावेंगे। पारेके घान, चर्सरोग, सुरती, खान गर्मीने घान, वातरोग जोड़ोंका दर्द, ग्रक्षीका दर्द, ववासीर, भगन्दर द्रत्यादि नाना रोग आराम होते हैं। योगी सूख डाःमाः पेकिङ नस्वर १ न॰ ग्राप्त पावकी भीभी ॥/, २ न॰ पावभरकी शीशी १ 🎉 ३ न॰ डेढ़ पावकी योगी १॥%, यिलनेका पता —बी॰ बसु एएड कस्पनी,

**७८ नखंर हेरियन रोड,** कलकाता।

